| वीर            | सेवा  | म न्दिर |
|----------------|-------|---------|
|                | दिल्ल | ît      |
|                |       |         |
|                | •     |         |
|                |       |         |
| हम संख्या      |       | (Z)     |
|                | 174   | BHA     |
| हाल न ०<br>——— |       |         |
| वण्ड 💮         |       |         |



### **GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES**

Published under the Authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda

General Editor

B BHATACHARYA, M.A., Ph. D.
Rājuatna

NO. LXI

# शक्तिसङ्गमतन्त्रम् ।

प्रथमो भागः।

कालीखण्डः।

## ŚAKTISANGAMA TANTRA

CRITICALLY EDITED WITH A PREFACE
BY

### BENOYTOSH BHATTACHARYYA

M A, Ph D, Rijaratina
DIRFCFOR, ORIFNIAL INSTITUTE, BARODA

IN FOUR VOLUMES
VOL. I
KĀLĪKHAŅŅA

BARODA ORIENTAL INSTITUTE 1932

# PRINTED BY V P PENDHERKAR AT THE TUTORIAL PRESS 211 A, GIRGAON BACK ROAD, BOMBAY AND

PUBLISHED ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF HIS HIGHRES THE MAHARAJA
GAEKWAD OF BARODA BY BENOYTOSH BHATTACHARYYA,
DIRECTOR, ORIENTAL INSTITUTE, BARODA

#### **PREFACE**

The first instalment of one of the most popular, one of the most authoritative and one of the most extensive Tantric works of the Hindus known as the Saktisangama Tantra is now presented to the Sanskrit knowing public as No. LXI of the Gaekwad's This work deals with the whole field of Tantric Oriental Series culture and divides the subject matter under an amazing variety of topics. To the research scholar the portion dealing with the different Saiva and Vaisnava schools will be found to be of great interest, not only because the schools are found here elaborately defined, but also because it points out the broader and more minute differences existing amongst the different schools including the heterodox schools of the Jaina and Buddhist systems, and gives their peculiar religious tenets and dogmas. The work by reason of its wealth of information and variety of topics makes a very interesting reading and will prove useful to all those who are engaged in a critical and comparative study of the Tantras belonging to the two greatest religious systems of India: As this instalment comprising the Hinduism and Buddhism Kālīkhanda only is a fraction of the entire work, a general introduction here seems to be quite uncalled for, and, therefore, this is reserved for some future occasion, when further portions of the work comprising the other three sections, namely, the Tārākhanda, Sundarīkhanda and the Chinnamastākhanda will also appear in print.

The Saktisangama Tantra is quoted extensively by Krsnānanda Āgamavāgīśa in his Tantrasāra, Umānandanātha in his Nityotsava and is referred to by name in the Puṣparatnākara Tantra, and in this last work the Śaktisangama Tantra has been given the same place as the most authoritative works of the Hindu Tāntrics, such as the Rudryāmala, Śāradātilaka, Merutantra, Manthānabhairava, Kulacūdāmam, Bhāvacūdāmam and a host of others. This shows that in A D. 1850 when the Puṣparatnākara Tantra was written, the Śaktisangama Tantra had already acquired a

reputation of authority in Tantric circles, and had become an object of veneration. Again, as Umanandanatha quotes from the work and as he flourished sometime in A. D. 1775, the Śaktisangama Tantra seems to have been composed much earlier. Moreover, in the Tantrasāra of Krsnananda Āgamavāgīśa, the Śaktisangama Tantra is extensively quoted. This Krsnananda was the disciple of Pūrnananda who in his turn was a disciple of Brahmananda. Purnananda wrote a work, Tattvacintāmani, which was composed in the Śaka year 1499 which corresponds to A. D. 1577, therefore, the time of Krsnananda would be roughly A. D. 1607 if we take 30 years for one succession between a guru and his disciple. It becomes, therefore, apparent that in 1607 the present work Saktisangama Tantia was well known, and this may be taken as the terminus ad quem for the composition of the work.

In the Saktisangama Tantra, as has already been pointed out, ten names of Vaisnava Schools are given and among them we notice the names of the Nimbarka, Ramananda, Radhavallabha and Harivyāsa schools, and these evidences enable us to fix the terminus a quo for the composition of the work of Nimbarka's death has been put down approximately by Dr. R G. Bhandarkar as 1162 A D and the date of Rāmānanda's birth as A. D. 1300. Hariyamsa Goswāmī, the founder of the Rādhāvallabha sect of the Vaisnavas, was born at Agra in Samvat 1559 or A D. 1503. He belonged to the village Devavanavāsa in Saharanpur District, U. P. When he came up of age he went to Vindavana, started a new sect and called it the Radhavallabha sect, the name being derived from the image of Rādhāvallabha given to him as a present by his father-in-law. is reputed to have built a costly Matha at Vrndavana of Radhavallabha in Samvat 1641 which corresponds to 1585 A D when he must have been about 82 years of age

Harırama Sukla, the founder of the Harıvyasa sect of the Vaişnava school belonged to Bundelkhand and was born in the year 1510 A. D. He was also known as Harıvyasa Muni and was the disciple of Śrībhatta and guru of Paraśurama. He wrote a commentary on the Daśaśloki of Nimbarka, and at the age of 45

in A. D. 1555 went to Vrndāvana and entered into the Rādhāvallabha sect founded by Harivamśa Goswāmī, and later on, started a new sect of his own which was known as the Harivyāsa sect.

As the present work, the Sakhsangama, mentions these sects, it stands to reason that the work was written sometime after 1555 A D. when Harivyāsa Muni went to Vrndāvana, and this should, therefore, be considered the terminus a quo for the composition of the present work. It is reasonable, under the circumstances, to suppose that the present work was composed sometime between A D 1555 and 1607, and if we take the actual date of composition as circa 1581 A. D. it will not be very wide of the mark

The popularity of the Saktisangama Tantra can be gauged from the number of extant MSS, of the work, and the different places where these are now obtainable. Copies of the work are available in the public and private libraries in Vizianagram, Rāmnātha Matha in the Madura District, Adyar, several places in Bengal, Nepal, Benares, Fyzabad, North West Province, Alwar, Bikaner, Baroda and Poona Several MSS, of the same work have also migrated beyond the seas to be preserved in the Bodleian Library of Oxford and the India Office Library. The scripts employed in these MSS are generally Nagari, Bengali and Nevārī in the case of Northern MSS, the exact script used in the Southern MSS is not available from the printed Catalogues where they are described, but it appears very probable that the Grantha character has been used in the MSS found in the South particularly in the private collections in the Tamil country among the twenty MSS extant are dated, and the dates correspond to A D 1752, 1768 and 1820 Two commentaries of the Sakhsangama Tantra are also known and these are found in private collections in the North Western Province and their authors are mentioned as Mukundalāla and Premanidhi

A list of all extant MSS of the Śaklisangama Tantra and commentaries is given below with the name of the Library, their number of folia, script and reference wherever found:—

vin
EXTANT MSS. OF SAKTISANGAMA TANTRA
I TEXT

| No | Libraiy                                                | Folia        | Script  | Reference                                                                                                                                | Remarks                                         |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Adyar                                                  | 37           | Nāgarī  | Catalogue of Sanskrit<br>MSS in the Adyar<br>Library, Vol II, p<br>193                                                                   | Incomplete.                                     |
| 2. | Deccan College<br>B O R Institute                      | 103          | •       | Catalogue of MSS in the Deccan College, p 242                                                                                            | Khanda I.<br>Patalas 21                         |
| 3  | Bikaner Palace<br>Library                              | 202          | Nāgarī  | Catalogue of Sanskut<br>MSS in the Library<br>of His Highness the<br>Maharaja of Bikaner,<br>p 606                                       | complete<br>from the                            |
| 4. | Bengal Govern-<br>ment Collection<br>(now under A S B) | 319          | Bengali | Notices of Sanskrit<br>MSS No I, p 229                                                                                                   | Dated Saka<br>1674 A iew<br>chapters<br>missing |
| 5  | Ulwar Palace<br>Library                                | <br>!<br>!   | •       | Catalogue of Sanskut<br>MSS in the Library of<br>His Highness the Maha<br>Raja of Ulwar, p. 47                                           | 1                                               |
| 6  | Asiatic Society<br>Collection                          | 293          | Bengah  | Catalogue of Printed<br>Books and MSS in<br>Sanskrit belonging to<br>the Oriental Library<br>of the Asiatic Society<br>of Bengal, p. 191 |                                                 |
| 7  | Bodleian Library<br>Oxford                             | 26           | Bengalı | Catalogi Codicum<br>Manuscriptorum, Vol<br>I 102 a                                                                                       | Incomplete<br>1820 A. D.                        |
| 8  | India Office                                           | 81,83,<br>67 | Nägari  | Catalogue of Sanskiit<br>MSS in the Library<br>of India Office, Vol<br>IV, p. 890                                                        | Kali, Sundari and                               |
| 9  | Vizianagaram pri-<br>vate Collection                   | •••          |         | List of Sanskrit MSS<br>in private Libraries<br>in Southern India,<br>Vol I, p 543                                                       | available                                       |

| No  | Library                                       | Folia         | Script           | Reference                                                                  | Remarks                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Rāmanātha Matha<br>Madura District            |               |                  | The same, Vol II, p 231                                                    | No details<br>available                                                                    |
| 11. | Durbar Libiary<br>Nepal                       | 51,51,<br>54  | Modern<br>Nevārī | Not described                                                              | Comprises Kāli, Chinna mastā and Sundarī Khandas                                           |
| 12  | Dacca University<br>Library                   | 9,334,        | Bengalı          | Not described                                                              | Complete, contains besides a table of contents and another short Tantric work in 3 leaves. |
| 13  | Raji Rama Nitha<br>Collection at Fyza-<br>bad | 94            | Nāgarī           | Catalogue of Sanskrit<br>MSS existing in<br>Oudh, 1875, p. 30              | Püyvärdha<br>only                                                                          |
| 14  | The same                                      | 92            | Nägarī           | The same, p 30                                                             | Tttarardha                                                                                 |
| 15  | Pürnânanda Be-<br>nares Collection            | 45            | •••              | Catalogue of Sanskut<br>MSS in North West<br>Provinces, Part I, p<br>  226 | ıncomplete                                                                                 |
| 16  | North Western<br>Province (?)                 | •             |                  | The same, Part II,                                                         | No details available                                                                       |
| 17  | The same                                      | •••           |                  | The same, Part V, 22                                                       | No details<br>available                                                                    |
| 18  | Oriental Institute,<br>Baroda                 | 82,176,<br>54 | Nāgarī           | Not described                                                              | Compusing Kāli Tārā and Sundari Khandas                                                    |
| 19  | The same                                      | 33            | Nāgarī           | Not described                                                              | Kalikhanda<br>incomplete<br>and very in-<br>correct                                        |
| 20. | The same                                      | 36            | Nāgarī           | Not described                                                              | Kälikhanda,<br>incomplete<br>and very in-<br>correct.                                      |

II. COMMENTARIES

| No | Library                            | Commen-<br>tator | Fol | Script  | Reference                                                                       | Remarks                 |
|----|------------------------------------|------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Gopinātha<br>Collection<br>Benares | Mukundlāla       | 5   | Nāgarī  | Catalogue of Sanskrit<br>MSS in Private<br>Libraries in N W P,<br>Part I, p 218 | correct notes           |
| 2. | The same                           | Mukundlāla       | 35  | Nāgai ī | The same Part I, p 23b                                                          |                         |
| 3  | North West-<br>ern Province<br>(?) |                  | ••• |         | Part II, p 44                                                                   | No details<br>available |
| 4  | The same (?)                       | Premanidhi       | ••• | •••     | Part III, p 36                                                                  | Ditto                   |

In preparing the present edition only four copies out of the 20 described above could be utilized and these copies hail from Baroda, Calcutta, Dacca and Nepal These four manuscripts have been found to be fairly correct and complete with the exception that the Baroda manuscript is wanting in the Chinnamasta Khanda, while the Nepal manuscript is lacking in the Tārā Khanda The text of the present Khanda is, however, found in all the four MSS and these manuscripts do not seem to have been copied from the same codex, as noticeable difference can be discovered in readings

The MSS, used in the present edition are detailed as under -

B(aroda). MS No. 5603 in the Baroda Oriental Institute consisting of 82, 176 and 54 leaves measuring  $8\frac{1}{2}$ " × 6", not described in any Catalogue

C(alcutta). MS. No I. B 59 in the Asiatic Society of Bengal consisting of 293 leaves bound in book form measuring  $12\frac{1}{2}'' \times 9''$  and described in the Catalogue of Books and MSS in Sanskrit belonging to the Oriental Library of the Asiatic Society of Bengal, p. 191.

- D(acca). MS. No. 346 consisting of 9, 334 and 3 leaves in three batches measuring  $21\frac{1}{2}^n \times 4\frac{1}{2}^n$  belonging to the University MS. Library, Dacca. This MS. bears a table of contents and marginal notes showing the restoration of mantras from their description given in the text. It is not described in any of the MS. Catalogues.
- N(epal). MS No Ta 26 in the Durbar Library, Nepal consisting of leaves 51, 51 and 54 measuring 5" × 6" and written in bold Nevarī characters of recent origin. This is also not described in the two volumes of the Nepal Catalogue of Mm. Haraprasād Śāstrī

We are indebted to Bada Kaji Marichi Man Singh, C.I E. of Nepal for his courtesy in lending the Nepal MS and allowing it to remain with us for a long time, to Mr. G. H. Langley, Vice Chancellor of the Dacca University for his courtesy in lending the valuable MS belonging to the University Collection, and to Mr. Johan van Manen, Secretary to the Asiatic Society of Bengal for his kindness in lending the manuscript in his charge. In editing this work, we have derived considerable help and advice from Swami Trivikrama Tirtha, and in proof correction Mr. K. Rangaswami of the Oriental Institute has rendered valuable assistance. To these gentlemen the present editor, therefore, remains very deeply indebted

Baroda, 11th March, 1932

B. BHATTACHARYYA

# विषयानुक्रमणिका

| ξ.   | प्रन्थप्रवर्त्तन नाम प्रथमः              |       | १—-१३     |
|------|------------------------------------------|-------|-----------|
| ₹.   | काल्रनित्याविधिर्नाम द्वितीयः            | ••    | १४२६      |
| ₹.   | अष्टाष्टकनिरूपणं नाम तृतीय .             | • • • | २७—-४०    |
| 8.   | पात्रनिर्णयकथनं नाम चतुर्थै              |       | 88-40     |
| ч.   | ऋणिधनिचकविनिर्णय नाम पञ्चमः .            |       | ५८—६८     |
| ξ.   | नामविवरण नाम षष्ठ                        |       | ६९—८५     |
| ૭    | कादिदीक्षाविवरण नाम सप्तम                |       | ८६—९२     |
| ۷.   | प्रदोष <b>वि</b> विनीमाष्टम <sup>.</sup> |       | ९,३–१०३   |
| ۶.   | मेरुससाधन नाम नवमः .                     |       | १०४-११३   |
| 0    | मेरुकथनं नाम दशम                         |       | ११४-१२०   |
| १.   | सिद्धमतरहस्य नामैकादशः 🔑                 |       | १२१-१२६   |
| ₹.   | सिद्धप्रयोगो नाम द्वादशः                 |       | १२७-१३४   |
| ₹₹.  | वीरराज्यादिनिर्णयो नाम त्रयोदशः          |       | १३५-१३८   |
| १४   | ताराकल्पाङ्गसिद्धिनीम चतुर्दश .          |       | १३९-१४२   |
| १५.  | मधुमतीसिद्धिविधिर्नाम पञ्चदश:            | ••    | १४३-१४५   |
| ξξ.  | क्रमदीक्षाविधायको नाम षोडश .             |       | १४६-१४९   |
| ે છ. | सूत्रनिर्णयो नाम सप्तदश .                | ~**   | १५०-१५४   |
| ۲.   | क्रमदीक्षापवित्रारोपणं नामाष्टादश        |       | १५५-१६०   |
| 6,*  | उपाकर्मपवित्रार)पणरक्षाविधिर्नामोनविशः   |       | १६१-१६७   |
| 0.   | मदनारोपणं नाम विंशति                     | ****  | १६८-१७३   |
| 9    | कामधेन्वादियोगो नामैकविंशतिः             |       | 8198-8198 |

### श्रीगुरुभ्यो नमः।

# श्रीशक्तिसङ्गमतन्त्रम् ।

## कालीखण्डः ॥ १ ॥

प्रथमः पटलः ।

श्रीदेव्युवाच ।

अनादिरूप भूतेश शिशोखर शक्कर ।
देवाधिदेव विश्वेश विश्वाराष्य सुरेश्वर ॥ १ ॥
निरज्जन निराकार नित्यानन्द गुणाकर ।
गुणातीत परस्वामिन् सर्वातीत परात्पर ॥ २ ॥
स्वत्मम्भूतं जगत् सर्व स्थावरं जङ्गमादिकम् ।
श्रुतानि सर्वतन्त्राणि छक्षकोट्यर्ब्बुदानि च ॥ ३ ॥
तन्त्राणवा दिकं देव राजराजेश्वर प्रभो ॥
तन्त्रराजः श्रुतो देव नानामेदाश्व संश्रुताः ॥ ४ ॥
रसायन श्रुत देव सिद्धयो विविधाः श्रुताः ।
शक्तिसङ्गमनामानं तन्त्रराजोत्तमोत्तमम् ॥ ५ ॥
स्वित देवदेवेश मन्त्रसिद्धयभिधागमे ॥
न महां कथितं देव संशय छेदय प्रभो ॥ ६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BDN लक्त सतं। <sup>8</sup>Dतन्त्रवर्णाः। <sup>8</sup>D°र प्रति। <sup>4</sup>D**ः द्विधायने**।

चतुःखण्डेन संयुक्त सर्वसारोत्तमोत्तमम् । तन्त्रं कथय देवेश सम्प्रदायक्रमागतम् ॥ ७ ॥ समग्रं तन्त्रराजेन्द्रं सापेक्ष<sup>1</sup>रहितं प्रभो । सम्प्रदायप्रश्रष्टा<sup>3</sup>नां मार्गसन्दर्शकारकम् ॥ ८ ॥ कलौ सिद्धिप्रदं तन्त्रं कथयस्य मम प्रभो ।

#### श्रीशिव उवाच ।

तन्त्रराज पूर्वमुक्तः खण्डाष्टकसमुज्वछ. ॥ ९ ॥ पूर्वाई मुत्तराई च साईद्वयसमन्वितः । पूर्वाई कादिसंज्ञं तु द्वितीयं हादिसंज्ञकम् ॥ १० ॥ कादौ तु वेदखण्डानि हादाविप चतुष्टयम् । प्रतिखण्ड महेशानि त्रिसहस्र च षट्शतम् ॥ ११ ॥ प्रत्यच्याये शत को का एट्त्रिंशत्पटळानि च । इत्येकं खण्डिमत्युक्तमेवं खण्डिष्टकं विदुः ॥ १२ ॥ दिव्योध रचितो प्रन्थो गुरुद्वारो मिव्यति । शक्तिसङ्गमनामाद्य शिष्टु श्रीवृहत्तन्त्रराजकम् ॥ १३ ॥ विद्योधरचितं वत्रं तत्रं सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमम् ॥ १४ ॥ विद्योधरचितं तत्रं तत्रं सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमम् ॥ १४ ॥ व्यादिकाल्या रचितं ताराक्तपं द्वितीयकम् । त्रतीय चुर्यं सुन्दरीक्तपं चतुर्थं छिन्नमस्तका ॥ १५ ॥ युगे युगे चन्द्र संख्यं कळी खण्डचतुष्टयम् । धट्शतीवत्सरान्ते तु द्विसप्तत्युत्तर शिवे ॥ १६ ॥ धट्शतीवत्सरान्ते तु द्विसप्तत्युत्तर शिवे ॥ १६ ॥

¹ C ° क्षा ° 1 ° D ° भावा ° 1 ° C ° द्धे 1 ° C ° एडं 1 ° B ° तं 1 ° B ° वे 1 ° B D यत्र 1 ° B N ° भावो 1 ¹ ° C ° न 1 ¹ ¹ D षड्भि 1 ¹ ° N ° रक्षितं 1 10 B वे द्ध 1 ¹ ° B वेन्दु ° 1

आविर्भवति देवेशि दिन्यौघद्वारतः शिवे । बौद्धपाषण्डनाशार्थं सम्प्रदायार्थमेव च ॥ १७॥ सम्प्रदायसंकराणा विनाशार्थमिहेश्वरि । सम्प्रदायस्थापनार्थं ब्राह्मण्यरक्षणाय च ॥ १८ ॥ मन्त्रशास्त्रस्य सिद्धय र्थमाविर्भवति पार्वति । तन्त्रेषु काळिका तारा सदा तिष्ठति पार्वति ॥ १९ ॥ अथोइण्डं विधायेत्यं श्रीमहादक्षिणेश्वरी । अनादिविद्या श्रीकाली महाताराभिधा परा ॥ २०॥ षट्शाम्भवेश्वरी विद्या वाच्यातीता परा कर्ला । महाप्रलयमासाच कोटि ब्रह्माण्डनायिका ॥ २१ ॥ शिवशक्तिमय देहमेकीकृत्य सदा स्थिता । कोटिवका भवाद्यास्त ब्रह्माणः प्रेतरूपिणः ॥ २२ ॥ तत्रमशाने प्रनृत्यन्ति गायन्ति व्याख<sup>8</sup>सङ्कलाः । चितिरक्षास्वरूपत्वं प्राप्य तिष्ठन्ति पार्वति ॥ २३ ॥ माहे<sup>10</sup>श्वराणामानन्त्य<sup>11</sup> विष्णुरूपे<sup>18</sup>ऽप्यनन्तता<sup>18</sup>। शक्रा 'दीना तु गणना नास्त्येव प्रियवादिनि ॥ २४ ॥ नद्यां तु वालुका यावत्तावदिन्द्राः पुरेरिताः 1 कोटिन्र ह्याण्डपर्ध्यन्त स्थावर जङ्गमादिकम् ॥ २५ ॥ एकैकवारमिन्द्रत्व गत तत्पुनरप्यलम् । अनन्तकोटिब्रह्माण्डे यावन्तः परमाणवः ॥ २६ ॥ तावन्त. सन्ति तद्भूमौ चितिधू छिस्वरूपत: । मा रहेश्वरी समेतानां ब्रह्माण्डकोटिकोटयः ॥ २७॥

 $<sup>^1</sup>$  B सिद्धा°, D रक्षा°।  $^8$  B वीरा°।  $^8$  C ° एड °।  $^4$  D विराजेऽथ।  $^6$  D ° वेन्दु °।  $^8$  B कुला °।  $^7$  B D महा°।  $^8$  D ° ब्रह्मा।  $^8$  B N C ध्यान °।  $^{10}$  C N महे °।  $^{11}$  N ° न्त्ये।  $^{18}$  D N ° यो।  $^{18}$  D N ° क ।  $^{14}$  D शास्ता °।  $^{15}$  D अवेशिता।  $^{16}$  Mss कीटाइ °।  $^{17}$  C म °।

तत्र तिष्ठन्ति देवेशि चतुर्वेदाः शवाः स्पृताः । युगाश्च शबरूपेण' सप्तप्रेतगताः पराः ॥ २८ ॥ सामरस्य समासाद्य सर्वरूपा हि पार्विति"। चिद्वया पकस्वरूपेण स्वय च बिस्रती पराम् ॥ २९ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु स्वबिम्बं पश्याति शिवा । तद्विम्बं तु भवेन्माया तत्र मानसिक शिवम् ॥ ३० ॥ सृष्टेरुत्पादनार्थं तु भर्तृरूपं प्रकल्पयेत् । आदिनाथं तु मनसा कल्पातीतस्वरूपिणम् ॥ ३१ ॥ तं विलोक्य महेशानि सृष्ट्युत्पादनकारणात् । आदिनाथ मानसिक स्वभर्तार प्रकल्पयेत् ॥ ३२ ॥ विपरीतरतिं कृत्वा महाशून्यं विधाय च। त्रिंशदर्बुदषट्वन्द पञ्चाशत्पद्म कोटयः ॥ ३३॥ युगानि परमेशानि विपरीतरताऽभवत् । विपरीतरतौ देवि बिन्दुरेकोऽभवत् पुरा ॥ ३४ ॥ तत्रैका सुन्दरी जाता महाठावण्यकाछिका । श्रीमहासुन्दरीरूप बिश्नती परमा कला ॥ ३५ ॥ तस्याश्च मानसी शक्तिस्तत्र जाता परात्परा । तस्या नाम महाकाळी सुन्दरीति प्रकल्यते 10 ॥ ३६ ॥ तां विछोक्य महाकालो महामोहपरो भवेत् 11 कार्ली प्रित वदन् कार्लो वाणीं गर्वान्विता पराम् ॥ ३०॥ बिन्दुध्वनिसकाशात् प्रसेकं वर्णजातय 18 मातृकार्णास्तदा जाता अक्षरेति व तदाऽभवत् ॥ ३८ ॥

¹ D सर्वपशव । ° C सर्वे रूपा समाहितम् । ° C बिन्दुव्या ° । ° C सिद्धस्वं ° N ° शूळं । ° D ° च्छन्द् ° । ° C सप्त ° । ° B सुमुखी, C N द सखी । ° N ° या । ¹° D N ° ल्पयेत् । ¹¹ B D N ° परायणाम् । ¹² B ° शक्तयः, N ° पातयः । ¹² B D प्रत्यक्षेति ।

ध्वनिना व्याप्तमखिलं जगदेतश्वराचरम् । अद्यापि देवदेवेशि कादम्बर्या घ्वनिश्रुतिः ॥ ३९ ॥ उवाच सुन्दरीं कालो महाप्राणप्रिये परे। त्रैलोक्यसन्दरि श्रीशे कारुण्यामृतसागरे ॥ ४० ॥ द्वितीयवाक्ये देवेशि कालीमुवाच शङ्कर. । महाघोरे शिवारावे ऋरदंष्ट्रे करालिनि ॥ ४१ ॥ ललिह्ने भीमनादे इत्येव वचनं वदन्। ईटशं वचनं श्रुत्वा निर्गुणा परचण्डिका ॥ ४२ ॥ भनादिरूपा श्रीकाली मायोत्पादनतत्परा । कालो मोहवरां यातः श्रीकालीमायया शिवे ॥ ४३ ॥ अनादिसृष्टेरुत्पत्ति " कारणार्थं महेश्वरि । ब्रह्माण्डानामथानन्त्य तन्मया<sup>6</sup> कथित क्षणात् ॥ ४४ ॥ कालस्य मायां दत्वा तु स्वय व्यापारता गता । कालस्तु चिकतो जातः सा वै कुत्र गता प्रिया ॥ ४५ ॥ हा हा प्राणप्रिया काली सा वै कुत्र गता प्रिया । इति मोहवशं यात स्मशानाटनतत्परः ॥ ४६॥ हा हा प्राणप्रिया काली सा वै कुत्र गता प्रिया । एव मोहवश यातो भ्रान्त "चित्तस्ततो" ऽभवत् ॥ ४७ ॥ दर्शनार्थं तपस्तेपे पञ्चाशत्पद्म<sup>10</sup>कोटयः । युगानि तत्र जातानि न काछीदर्शनं शिवे ॥ ४८ ॥ कालस्य जात देवेशि मार्गभ्रष्टपरायणः। इति ज्ञात्वा महाकाली ज्ञानं दत्तं महेश्वरि ॥ ४९ ॥

 $<sup>^1\,</sup>D$  ैनिश।  $^8\,B$  ँवर्षिण।  $^8\,D$  ँलीश्वरो च।  $^4\,B$  ँण  $^8$ ।  $^8\,B$  ँरूपरूपेति।  $^8\,D\,N$  ँन्मा  $^1$ ।  $^7\,C$  ँकितो  $^7$ ।  $^8\,C\,$  था  $^8\,I$ ।  $^8\,B$  ँदा।  $^{10}\,B$  ज्ञा  $^8\,I$ ।

```
आकर्षणाच्या बुद्धिस्तु दत्ता कालस्य पार्वति ।
भक्तप्रीता महाकाली श्रीमहादक्षिणानना ॥ ५०॥
बरदानेषु चतुरा तेनेयं दक्षिणा स्पृता ।
आकर्षण कृतं तेन जात तत्क्षणमात्रकम् ॥ ५१ ॥
काल्या ज्ञानं महेशानि मार्गच्युतिपरायण ।
कालो जातो महेशानि महाभक्तप्रिया वरा ॥ ५२ ॥
शिवाकर्षणक कर्म मिथुनत्वप्रदायकम् ।
इति ज्ञात्वा महेशानि आगत्य तु शिवान्तिकम् ॥ ५३॥
तदा समरसाना तु शक्ति कृत्वा महेश्वरि ।
आनीय दत्ता कालस्य मार्गाभ्यासार्थमेव तु ॥ ५४ ॥
मार्गं विना महेशानि गतिरत्र कथ भवेत्।
तत्राभ्यासपरः कालः कुण्डलीध्यानतत्परः ॥ ५५ ॥
मनुष्याणां कुण्डली तु साईत्रिवलया स्मृता ।
श्रीदेन्या कुण्डली देवि स्वेच्छया गुणिता शिवा ॥ ५६ ॥
त्रिग्रंणा श्री: त्रिशाक्तिश्व यदा वेदगुणा भवेत् ।
चतुर्वणी चैकजटा चतुर्वेदे भरी परा ॥ ५७ ॥
यदा पञ्चगुणा देवि महोप्रा तु तदा भवेत् ।
यदा षड्गुणिता शक्तिः सिद्धिकाली प्रकीर्तिता ॥ ५८ ॥
यदा सप्तगुणा शक्तिः सप्ताणी काळसुन्दरी ।
यदाष्ट्यणिता शक्तिरष्टाणी भुवनाम्बिका 10 ५९ ॥
यदा नवगुणा शक्तिः नवाणी चण्डिकेश्वरी ।
यदा दशगुणा शक्तिर्दशविद्यास्वरूपिणी ॥ ६० ॥
यदा रुद्रगुणा जाता समशानकालिका भवेत्।
```

यदा सूर्य्यगुणा देवि द्वादशी चण्ड मैरवी ॥ ६१ ॥ यदा कामगुणा देवि कामभेदा च तारिणी । चतुर्दशगुणा जाता बशीकरणकालिका ॥ ६२ ॥ यदा पक्षगुणा जाता महापञ्चदशी स्मृता । कळागुणा यदा शक्तिः श्रीमहाषोडशी तदा ॥ ६३ ॥ कलातीतगुणा देवि छिन्नमस्ता तदा भवेत्। अष्टादशगुणा देवि महामध्मती भवेत् ॥ ६४ ॥ जनविंशद्रुणा देवि महापद्मावती तदा । गुणिता विंशतिपदा विंशद्वर्णा रमा भवेत् ॥ ६५ ॥ एकविंशद्गणा देवि प्रोक्ता श्रीकामसुन्दरी । द्वाविंशद्गणिता देवि दक्षिणाकालिका तदा ॥ ६६ ॥ त्रयोविंशद्गुणा देवि विद्येशीति तदा भवेत्। गुणिता तत्त्वसख्याभिर्गायत्री स्यात्तदा शिवे ॥ ६७ ॥ पञ्चितंशद्भुणा देवि पञ्चमी सुन्दरी तदा। षड्बिंशद्गुणिता शक्तिः षष्ठी विद्या प्रकीर्तिता ॥ ६८ ॥ सप्तविंशद्गणा देवि महारक्षेश्वरी परा । अष्टा विंशतिधा सा वै गुणिता परमा कला ॥ ६९ ॥ अष्टविंशाक्षरी विद्या मृतसङ्गीवनी परा । **जनत्रिंशद्रणा देवि महानीलसरस्वती ॥ ७० ॥** त्रिंशद्गुणा यदा विद्या वसोर्घारा तदा स्मृता । एकत्रिंशद्भुणा देवि त्रैलोक्यमोहिनी भवेत् ॥ ७१ ॥ द्वात्रिंशद्रुणिता चेस्पात् त्रैं त्रेलोक्यविजया स्मृता । त्रयिक्षशहुणा चेत्स्यात् श्रीमत्कामाख्यतारिणी ॥ ७२ ॥

चतु खिशद्रणा शकि रघोराख्या तदा भवेत् । पञ्जित्रिंगद्भुणा देवि सङ्गीतमोहिनी मवेत् ॥ ७३ ॥ षट्त्रिंशद्गणिता विद्या बगळाख्या तदा भवेत्। सप्तत्रिंशद्रणा शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्वरून्धती ॥ ७४ ॥ अष्टत्रिंशदुणा चेत् स्यादन्तपूर्णेश्वरी मता । गुणितोनचत्वारिंशत् ना<sup>6</sup>कुली परिकीर्त्तिता ॥ ७५ ॥ चत्वारिंशद्रुणा शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्रिकण्टकी । गुणिता चैकचलारिंशत्तदा राजेश्वरी कला॥ ७६॥ द्विचत्वारिंशद्गुणिता" त्रैलोक्याकार्षणी "तदा । त्रिचलारिंशद्गणिता राजराजेश्वरी स्मृता ॥ ७७ ॥ चतुश्रलारिशद्वणिता कुक्टी परिकीर्तिता । चत्वारिंशद्वाणगुणा सिद्ध°विद्या प्रकीर्त्तिता ॥ ७८ ॥ चत्वारिंशद्रसगुणा प्रोक्ता श्रीमृत्यु विहारिणी । चत्वारिंशन्मुनिगुणा महाभोगवती मता ॥ ७९ ॥ चत्वारिंशद्रमुगुणा वासवी परिकार्तिता । चत्वारिंशद्रन्ध्रगुणा फेल्कारी वितिता ॥ ८० ॥ पञ्चाराद्राणिता देवी महाश्रीमातृसुन्दरी । पश्चाशचन्द्रगुणिता मातृकोत्पत्तिसुन्दरी ॥ ८१ ॥ एकैक<sup>18</sup> मातृकावर्णं प्रतिविद्याप्र<sup>14</sup>काशत. । उत्पन्ना परमेशानि स्वोत्पत्तिषु परायणा ॥ ८२ ॥ यो भावो यस्य वै प्रोक्तस्तद्भावे संस्थिता "परा। स्वेच्छया वलयं कृत्वा<sup>16</sup> यथा कुण्डलिनी<sup>17</sup> स्थिता ॥ ८३ ॥

तथा विद्या सुसंजाता अक्षोम्यमुनिरूपिणी । सार्धित्रवलया देवि मनुष्यस्य प्रकीर्तिता ॥ ८४ ॥ एवं विद्या समुत्पना कुण्डलीतो महेश्वरि । बालाम्बा तु ततो जाता पूर्वाभ्यासार्थमेव तु ॥ ८५ ॥ पूर्वाभ्यासप्रभावेन सुन्दरी पतिता भवेत्। स काळत्वं च संप्राप्तः धुन्दरीसामरस्यतः ॥ ८६ ॥ विद्यया पंचमीरूपं भृत्वा कालसमागमः । भक्तप्राणप्रिया देवि तस्य सङ्गपरायणा ॥ ८७ ॥ पंचमीरूपमासाद्य संस्थिता परमा कला। तस्याः सङ्गाम्यासयोगात् महाकाळत्वतां गत ॥ ८८ ॥ येन दृष्टा तु या पूर्व स तस्या ऋषिरी रितः। उपासकास्तदान्ये स्यरिति सक्षेपतो मतम् ।। ८९ ॥ अथातो ब्रह्म देवेशि व्याख्यास्यामि यथाऋमम् । बीजाङ्करस्फटिकजं तद् ब्रह्म परिकीर्त्तितम् ॥ ९० ॥ तदेव महा चा रख्यातं कालकाली मय परम्। याबद्रिवर्णितुं शक्य तावत् सगुणतां गतम् ॥ ९१ ॥ तदेव सगुण ब्रह्म वर्णना °शक्तिगोचरम् । वर्णना 11यामशक्ति हि 12 यदा 13 जाता महेश्वरि ॥ ९२ ॥ तदेव निर्गुणं प्रोक्तं सगुण बाच्यगोचरम् । वाग्भवं मुखमित्युक्तं मुखादुचार्यते च तत् ॥ ९३ ॥ अवाच्य यद् भवेत् ब्रह्म तत्कथं मुखगोचरम् । वाक्शक्त्या 1 वित्रत तच 1 तस्माच्छके: प्रधानता ॥ ९४ ॥

काली माया त सा शक्ति विंम्बा धप्रति विम्बका । काळीव्यापकसच्छाया महाकाळ प्रकीर्त्तितः ॥ ९५ ॥ महाकाळात् भवेन्माया सा प्रोक्ता भवनेश्वरी। ब्रह्मविष्ण्वा दियो देवि तत्रोत्पन्ना महेश्वरि ॥ ९६ ॥ लोकपालास्ततो जाता वाग्भवा मातुकाः स्पृताः । अधैकगुणिता देवि प्रथमाक्षरसम्भवा ॥ ९७ ॥ अविनाशत्वलोपेन "तेन चाक्षररू"पता । शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते ॥ ९८ ॥ सर्वाद्या त भवेच्छ कतरानन्दघनगोचरा । ब्रह्मरूपचिदानन्दा परब्रह्मैव केवलम् ॥ ९९ ॥ प्रकृतौ विद्यमानाया विकृतिर्न बङीयसी । प्रकृति. परमा शक्तिर्विकृति प्रतिबिम्बता 10 ॥ १००॥ आद्या कृष्णा महाकाली द्वितीया सुन्दरी स्मृता । रक्तवर्णा महेशानि तृतीया बालभैरवी ॥ १०१ ॥ चतुर्थी पचमी विद्या यस्याभ्यासात् कालताम् । प्रपञ्चमूळा सा शक्ति 11 प्रपञ्चेशी प्रकीर्तिता ॥ १०२ ॥ तन्मायारूपधारित्वं प्रपञ्चात्मा शिवो ध भवेत् । त्रिनेत्रा त्रिगुणा जाता त्रिगुणात्मा तथेश्वर ॥ १०३ ॥ ततः सदाशिवो जातस्तत्कृपालेशतः शिवे । तत्रस्था परमेशानि सौन्दर्यगुणसयुता ॥ १०४ ॥ सुन्दर्यास्तु प्रपञ्चोऽस्ति निर्गुणेन प्रपञ्चता । आद्या श्रीर्निर्गुणा काली बाच्यातीता परात्परा ॥ १०५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В प्रोक्ता। <sup>8</sup> В ब्यक्ति °। <sup>8</sup> В D N ° त। <sup>4</sup> В शक्ति °, **D** जाता। <sup>8</sup> В बिद्या °, **D** बिम्बा °। <sup>8</sup> D न only। <sup>7</sup> D स्वरू °। <sup>8</sup> D तावच्छ °। <sup>9</sup> С निक्रीयते। <sup>10</sup> С ° जा। <sup>11</sup> D सिद्धि। <sup>12</sup> D ° द्वा। <sup>15</sup> D ° वे।

प्रकर्षण तु पचाना सयोगो युगपद्भवेत् । प्रपञ्चेशी तेन विद्या सुन्दरी परिकीर्त्तिता ॥ १०६ ॥ यदारम्य धृतं रूप सुन्दरं सुमनोहरम् । तदारम्य प्रपञ्चोऽय सजातः परमेश्वरि ॥ १०७ ॥ शक्तिकोणे महेशानि ब्रह्माण्डानामनन्तकम् । सर्वे तिष्ठति देवेशि जगदेतचराचरम् ॥ १०८॥ तस्या कुण्डलिनी शक्तिरक्षोभ्यनागरूपिणी । स्बेच्छया गुणिता देवि स्वेच्छावर्णस्वरूपिणी ॥ १०९ ॥ ब्रह्माण्डगोले देवेशि काल्या तस्यै प्रदर्शितः । ब्रह्मगोलो विष्णुगोलो रुद्रगोलस्तृतीयकः ॥ ११० ॥ लोकेशगोलो देवेशि देवगोलस्ततः शिवे । ततो हि ऋषिगोलो हि क्रमाद्रोला श्व कोटिशः ॥ १११ ॥ परब्रह्माच प्रकृतिः प्रतिबिम्बस्वरूपिणी । महत्तत्वं ततो जातं अहङ्कारस्ततः परम् ॥ ११२ ॥ आकाशस्तु ततो जातस्ततो वायुः प्रकीर्तितः । ततोऽग्निश्च प्रजातोऽत्र अग्नेरापः प्रकार्त्तिताः ॥ ११३ ॥ पानीयात् पृथिवी जाता ततश्वीषधयः शुभाः । ओषधीम्यो भवेदन अन्नात् प्राणः प्रकीर्त्तेत ॥ ११४॥ प्राणाजीवो हि सञ्जातो जीवात्मपरमात्मकौ । ब्रह्मबिम्बात्सर्वमेतज्जगदेतचराचरम् ॥ ११५ ॥ अत एव भवेद्रहा जगदेतचराचरम् । भावनावशता यातो ब्रह्मरूपः सनातनः ॥ ११६ ॥ जीव: कीटस्ततो भृङ्गी मृङ्गी कीटो न वै शिवे । जीवो ब्रह्म पुनर्ब्रह्म ततो ब्रह्म पुनश्च स. ।। ११७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D°स्य। <sup>8</sup> B°श्व। <sup>8</sup> D°रू । <sup>4</sup> B°स्ततो, Nयतो। <sup>8</sup> B D पुन पुन।

पुण्यद्रवात् पात्रयोगात् बह्नौ चोष्णास्मकं यथा । फेक्ट तु जलं देवि यदि बह्नौ प्रदीयते<sup>†</sup> ॥ ११८ ॥ वाह्वनाशो भवेदेवि नात्र कार्य्या विचारणा । ं देहपात्रस्य संयोगात् परमात्मा च देवता । ११९॥ सौस्यं दुःखं जयो लामोऽहङ्कारो दम्भ एव च। मोहः कामः क्षुघा जुम्भा पिपासा स्पर्शनं गति. ॥ १२० ॥ सर्वमेतन्महेशानि तद्व जातं महेश्वरि । तत्र इतने समुत्यने न सौख्य न च दु:खता ॥ १२१ ॥ देहाभिमाने गिलते विदिते परमात्मनि । न सौद्ध्यं न च वै दुःखं परब्रह्मैव केवल्रम् ॥ १२२ ॥ यथा दा हो बह्वशक्तिर्बह्वौ तिष्ठति पार्वति । तद्बद्धस जीवमात्रे सदा तिष्ठति पार्वति ॥ १२३ ॥ विस्फुर्छिगा यथा वहेर्नानास्थलगता भवेत्। जळे नाशत्वता यान्ति तृणे वार्द्धिष्णुता भवेत् ।। १२४ ॥ काष्ट्रे स्फुलिंगतां यान्ति जीवे ब्रह्म तथा शिवे । पात्रयोगात् सर्वमेतत् जयलाभादिकं शिवे ॥ १२५ ॥ न सौद्धं न च वै दु:खं परब्रह्मेव केवलम् । तज्ज्ञानं मन्त्रयोगेन स्फूट भवति पार्वति ॥ १२६ ॥ कामऋोधादिभिर्युक्ते जीवरूपे परात्मनि । अन्ययोगात्° महेशानि दुःख भवति नान्यथा ॥ १२७ ॥ मनोऽन्यत्र शिवो <sup>°</sup>ऽन्यत्र कथ योगो भवेत् शिवे । अन्ययोगे समारच्ये स्त्रीसङ्गश्चेद्यदा भवेत् ॥ १२८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В प्रदापयेत्। <sup>8</sup> В <sup>8</sup> मात्माच जीवता। <sup>8</sup> В त्त्व<sup>8</sup>। <sup>6</sup> С N दे<sup>8</sup>। <sup>8</sup> С N ते। <sup>7</sup> N विहें हुताशिने; В शिवे। <sup>8</sup> В N <sup>8</sup> गे। <sup>8</sup> N <sup>8</sup> वा<sup>8</sup>।

विनाशाद्वायुरोधस्य देहनाशादिकं भवेत् ।

मन्त्रयोगे भावनाया न तथा परमेश्वारे ॥ १२९ ॥

यावद्धि भावना जाता तावदेवो महेश्वरः ।

भावना गळिता चेत् स्यात्तदा जीवेश्वरो नरः ॥ १३० ॥

धन्नैव नियमो नास्ति तन्नाविधः प्रकीर्तितः ।

परम्रह्माथ वा जीवो द्वयोरेकतरः शिवे ॥ १३१ ॥

ैइति संक्षेपतः प्रोक्त अकाराक्षरतत्त्वकम् ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षीभ्यमहोप्रतारासंवादे ग्रन्थप्रवर्त्तन नाम प्रथम पटल ।

¹ В \*होऽपि। \* С तत।

### द्वितीयः पटकः।

#### उप्रतारोवाच ।

अक्षोम्य श्रोतुमिच्छामि यत् पूर्वं सूचितं त्वया । तन्मे कथय देवेश यद्यहं तव बद्धमा ॥ १ ॥

### अक्षोभ्य उघाच।

रहस्यातिरहस्यं च महोप्रे शृणु साम्प्रतम् । ब्रह्मभूम्यन्तक प्रोक्त भूमिब्रह्माण्डक शिवे ॥ २ ॥ संहारे जायते देवि तत्र छीनं जगद्भवेत् । चतुर्वक्वविधि देवि प्रमुखीकृत्य शाश्वतम् ॥ ३ ॥ कोटिवक्ता नतपर्यन्त अह्याण सन्ति गोलके । चतुर्वक्तं तु भूगोल ब्रह्माण्डाख्यं च कोटिजे ॥ ४ ॥ ब्रह्माण्डानामथानन्त्यमेवं तिष्ठति पार्वति । अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायिका नीलशारदा ॥ ५ ॥ ब्रह्मगोछं च तद्ध सुन्दरीगोचरं भवेत्। भूगोळ परमेशानि भुवनागोचरं भवेत् ॥ ६ ॥ अधिकारो हि सदत्तः सुन्दर्ग्या एव पार्वति । महाविद्या कोटिसख्या तन्मध्ये गोलगोचरा ॥ ७ ॥ अथ वै राजराजेशी महापरमसुन्दरी । एकस्मिन् समये देवि गोलोत्पत्तिपरायणा ॥ ८॥ तस्या द्वारि महेशानि सर्वे तिष्ठति पार्वति । न्यासजाळादिक देवि पंचाङ्गा वामनेकशः ॥ ९ ॥

 $^1$  N ° के।  $^2$  C चका  $^\circ$ ।  $^1$  B ° व्ता।  $^4$  C ° कं।  $^6$  B कालदक्षिणा।  $^6$  B संहर्तुं।  $^7$  N तस्मात्।  $^8$  N ° वें।  $^8$  N °  $^9$ 0  $^1$ 0  $^1$ 1

तथैव निर्मितं देवि कालिकाज्ञानसारतः। प्रत्यहं ऋियते यद्यत्तत् सर्वं कालिकाप्रतः ॥ १० ॥ गत्वा च कथ्यते देवि सुन्दं र्थ्या नित्यमेव तु । कालीतारामयं ब्रह्म तद्रप्रे कथ्यते शिवे ॥ ११ ॥ भूगोलो हि महेशानि त्रि:स्कन्धे सूचितो मया। ममैव छेशसजाता मुनय शङ्करादयः ॥ १२ ॥ चित्त स्कन्धे महेशानि ब्रह्माण्डाख्यः प्रकीर्तितः । भूगोलाना च पंचारात् कोटिसख्या महेश्वारे ॥ १३ ॥ न्यूनं पंचसहस्रैस्तु ब्रह्माण्डगोळके भवेत् । पचाशच्छतविस्तीर्णो भूगोलः परिकीर्त्तितः ॥ १४ ॥ भूगोलस्त महेशानि कदम्बकसमप्रभः । सदा भ्रमति देवेशि कियापंचक संयुत ॥ १५ ॥ घटाकारो महेशानि ध्रबद्धयसमन्वित । दक्षध्रवे मुख देवि वामे बुध्र मुखाकृतिः ।। १६ ॥ कम्बुप्रीवो घट: प्रोक्तः श्रीचक्रकल्यः स्पृत: । विंशत्सख्यादयः शब्दा. सदैकत्वे व्यवस्थिता. ॥ १७ ॥ शतान्तान्ता निगादिता संख्या साहस्र छक्षके । दशसख्या प्रयोक्तव्या कोट्यादी शतमात्रकम् ॥ १८ ॥ अर्बुदे तु सहस्र स्यात् खर्वे लक्षाभिध भवेत् । एव ऋमेण देवेशि परार्धान्त महेश्वारे ॥ १९ ॥ अक्षरादि "समायुक्तो दक्षे न्यूना भवेच्छिवे । उत्तरे त्वधिका देवि यथायोगेन योजयेत् ॥ २० ॥

कदम्बकुसुमं देवि श्रीचन्नवाटिकागतम् । तद्वाटिकासेचनार्थं कम्बुप्रीबायुतो घटः ॥ २१ ॥ छत्राकारेण देवेशि परितो ब्रह्म<sup>1</sup>गोळकम् । तत्तद्विम्बे महेशानि महाश्रीचन्ननायिका ॥ २२ ॥ सदा तिष्ठति देवेशि नात्र कार्य्या विचारणा । परमाणुरणुश्चेव द्वयणुक्रव्यणुक् एव च ॥ २३ ॥ ळबस्त्रुटि. कळा काष्ठा निमेषः श्वास एव च । ततः क्षणं महेशानि ततश्चैव पठं भवेत् ॥ २४ ॥ तत्वष्टिसंख्या नाडी स्यादिति संक्षेपतो मतम् । घटिका च मुहूर्त्तञ्च प्रहरो दिवसस्तथा ॥ २५ ॥ अहोरात्रस्ततः पक्षो मासश्चेव तत ऋतुः। ध्ययन बस्सर्युगे प्रलयश्चतुरात्मकः ॥ २६ ॥ चतुर्युगानामेकं हि महद्युग मितीरितम् । एकसप्ततिभिश्वेव मनुरेक प्रकीर्त्तितः ॥ २७॥ चतुर्दशैव सप्तस्या मनवस्तु चतुर्दश । इन्द्राश्चतुर्दश शिवे तथैव परिकीर्त्तिता. ॥ २८ ॥ चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्माह. परिकार्त्तितम् । ताबद्यगानि वै रात्रौ दिवा इन्द्राश्चतुर्दश ॥ २९ ॥ वृक्ष कीटे प्रस्तराश्च वृणानि कुमयस्तथा । ब्रह्माण्डगोले धिकाञ्चित् जात सजायमानकम् ॥ ३० ॥ एकैकवारमिन्द्रत्व तेषा च परिकीर्त्तितम् । कीटात्° ब्रह्माण्डपर्य्यन्तं प्रपञ्चार्थं भविष्यति ॥ ३१॥

<sup>\*</sup> B° द्यान \*। \* BN तद्धिन्दी च। \* DN \* क। \* B तथा। \* महायुग may be suggested \* D ब्रह्म \*। \* B \* द्यथ । \* D ब्रह्मगोळे च। \* D \* ट \*।

मनवस्तु तथैवोक्ता पक्षश्चेव तथा भवेत्। मासर्त्वश्च महेशानि त्वयन हायनं तत. ॥ ३२॥ एवं हि शतक्षीणि ब्रह्मायुः परिकीर्त्तितम् । विधीनां दशसाहस्रं विष्णोर्दिवस ईरितः ॥ ३३ ॥ पक्ष<sup>8</sup>मासादि वर्षादि ज्ञातव्यं परमेश्वरि । दशसाहस्त्रवर्षाणि विष्णोरायुः प्रकीर्त्तितम् ॥ ३४ ॥ तलक्षायुः शिवस्याथ तद्देगुण्यमयैश्वरम् । सदाशिवस्य तऌक्षं गणना तु परात्परे ॥ ३५॥ तदुत्तर महेशानि स्वराट् चकं भविष्यति । विराट्चकं तद्द्रिगुणात् सर्वराट् द्विगुणात्तः 10 ॥ ३६ ॥ सर्वराडुत्तर देवि तत शून्यं भविष्यति । ततः शून्या परा रूपा श्रीमहासुन्दरी कठा ॥ ३७॥ सुन्दरी राजराजेशी महाब्रह्माण्डनायिका । महाशून्या ततस्तारा तद्दैगुण्यक्रमेण च ॥ ३८॥ मुक्ती मस्योज्य सर्वे तु महासुन्दर्य्यनन्ततः। एव हि शतवर्षाणि महा प्रजयकारिणी ॥ ३९ ॥ महाप्रज्यनामा तु सकृदेव प्रवर्तते । महाप्रलयके जाते ततः शून्य भविष्यति ॥ ४० ॥ ब्रह्मरूपा परानन्दा केवला तारिणी परा। सर्वे तस्यां तु सङीन तद्रुप के सर्वमेव तु ॥ ४१ ॥ एवं देवि महाशून्यं महादक्षिणकालिका । व्याप्य तिष्ठति देवेशि शून्यं कृष्णस्वरूपकम् ॥ ४२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B D तथा प्रोक्ता। <sup>2</sup> C °तो। <sup>8</sup> B यथा। <sup>4</sup> B N ° वे तश्रवकं। <sup>8</sup> B न, D N तत्। <sup>9</sup> D N ° परा परे। <sup>7</sup> C एतदुक्तं। <sup>8</sup> N स्वा <sup>1</sup> 1 <sup>8</sup> B ण तत, C ° णान्तकम्। <sup>11</sup> B ° क्या। <sup>12</sup> C D ब्रहा <sup>13</sup> D ° क्यं।

इति संक्षेपतः प्रोक्त रचनां गोलके शृणु । आणव्य कार्मणं चैव मायाप्रकृतिमेव च ॥ ४३ ॥ अहङ्कारः पंचमः स्यात् सृष्टिस्थितिल्यस्तथा । प्रधानानुप्रहो देवि व्यवस्थां शृणु यत्नतः ॥ ४४ ॥ आणब्यं जीवमात्र स्याद्रह्मविष्णोश्च कार्मणम् । मायाम् छस्तु रुद्रस्य प्राकृतस्तु तथेश्वरे ॥ ४५ ॥ सदाशिवस्याहङ्कारः परशम्भोनं किञ्चन । सृष्टिस्थितिङयक्षेव तिरोधानं त्वनु पहः ॥ ४६ ॥ ऋमेण पंचक जातं परशम्भोस्तु मायया । वर्णाच्या चैव मात्राच्या तत्त्वाच्या तदनन्तरम् 🏨 🛭 ।। मन्त्राच्वा भवनाच्वा च कलाच्या ऋतुसङ्कः 🛊 अयमध्वा त्रिधा प्रोक्तस्वचिदे हिक्रमेण च ॥ ४८॥ आधि भूतं चाधिदैव देहचक्र तथाण्डके । त्रिधा त कथितं देवि रचनां शृणु यत्नतः ॥ ४५॥ पुरीषट्कमध्यगता छङ्काचीनऋमेण च । **ङ्कापुर्व्यामिधो देवि मध्यभागे प्रतिष्ठितः ॥ ५० ॥** परितः समभागत्वान्मेरुकार्थ्ये नियोजिता । **ङ्क**ातो दक्षभागे तु सप्त वै सागरा स्मृता." ॥ ५१ ॥ तत्र द्वीपा महेशानि संख्या त्वष्टादशैव ता। समुद्राः सप्त देवेशि सागरास्ते प्रकीर्त्तिताः ॥ ५२ ॥ स्वादृदकास्ते देवेशि तत्र वै वडवानल:। तदन्ते नरकाः 10 प्रोक्ता मध्ये भोगवती पुरी ॥ ५३ ॥

<sup>\*</sup>D बचनं। \*C ° नन्त्यं, B ° णव। \*C ° म °। \* C ° द्रेभ्यः।
\*D महेश्वरि। \*D ° नमनो °। \*D त्वां च दे °। \*B \*दि °। \*B सागरास्ते प्रकीर्तिता। \*\* C बरका।

ळ्ड्या तु भूमिमध्यस्था सर्वतो हि समा शिव । गन्धमादनपार्श्वे तु हिममेरुः प्रकीर्त्तितः ॥ ५४ ॥ तदुत्तरे स्वर्गभूमिस्तत्र छोकाः प्रतिष्ठिताः। उपर्यधस्ताल्होकाश्च शतकक्ष्या समन्विता ॥ ५५ ॥ दक्षोत्तरे ध्रवद्वन्द्व ब्रह्माण्डं तत्र वै स्थितम् । अधस्तात् सप्तपातालं सप्तलोकास्तदूर्धके ॥ ५६ ॥ एवं छोकत्रय जात तदण्डं परिवर्त्तते । प्रहृनक्षत्रसूय्यर्स्य सोमस्येन्द्रस्य दिग्प्रहाः ॥ ५७ ॥ एतद्भामाः<sup>®</sup> समाख्याता मध्ये तु किन्नरादयः । ब्रह्मविष्णुशिवादीनां ततो छोकाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ५८ ॥ ईश्वराख्यस्ततो देवि ततश्चेव सदाशिव: । ततो हि दण्डिनीनाथलोकश्च परिकीर्त्तितः ॥ ५९ ॥ मत्रिण्यंबा गृहं तत्र सप्तप्राकारभूषितम् । परापरं ततः प्रोक्त तत्तश्चेव परात्परम् ॥ ६० ॥ परातीता ततः प्रोक्ता चित्परा तदनन्तरम् । सप्तम श्रीपुरं देवि तदूर्धं कोटियोजनम् ॥ ६१ ॥ चतुरस्र कोटिलक्षं योजनं तारिणीपुरम् । नवप्राकारसंयुक्तं अनन्तायामविस्तृतम् ॥ ६२ ॥ कालचकं तत्र देवि कालनिया कमेण च। कालनियापुरे देवि श्रीचक परिनिष्ठितम् ॥ ६३ ॥ तत्र बिन्दौ महेशानि निर्वाणाख्य पुर भवेत् । तद्विन्दी परमेशानि शाम्भवाख्यं पुरं भवेत् ॥ ६४ ॥ तद्भिन्दौ राजसं देवि शान्यतीतं कलायुतम् । चतुष्कश वसंयुक्तपर्यक्केन सदाशिवम् ॥ ६५ ॥

¹ N °न। ° D स्वस्वरक्षा °। ° C ° न्नामा, D ° द्रामा। ° D ° स्व। ° MSS सुद्रिण्यं वा। ° D ° रो। 7 D ° विद्या °। ° B C N ° रा। ° B C N ° रा।

29

तत्र कामकलातीतं महाकामेश्वरं परम् । तत्पर्याङ्के महेशानि शान्त्यतीतां कछा पराम् ॥ ६६ ॥ नवात्मकेश्वरीमम्बा कोटिब्रह्माण्डनायिकाम् । सर्वोद्य मेतद्रह्माण्डं कीत्तितं परमेश्वरि ॥ ६७ ॥ कलाप्राकारसंयुक्तं श्मशानं तत्र पार्वति । प्रत्यालीढपदाख्यं च तत्र श्रीतारिणीपुरम् ॥ ६८ ॥ चतुष्वष्टिशूलं शुक्क भनन्ता यामविस्तृतम् । श्रीदक्षिणाश्मशानं च श्मशानाष्टकमेव तत् ॥ ६९ ॥ परितो देवदेवेशि शतद्वारसमन्वितम् । कोटिब्रह्माण्डप्रेतैस्तु भूषितं भैरवीयुतम् ॥ ७० ॥ त्रिंशनिखर्वषट्पद्माः शारमैः संयुतं शिवे । महाञ्चाळानळैर्दीतं मुण्डं विन्दुविभूषितम् ॥ ७१ ॥ सप्त प्रेतगता काली दक्षिणा तत्र तिष्ठति । तदाज्ञया धनुर्वेदाः सुन्दरीद्वारि संस्थिताः ॥ ७२ ॥ मुन्दरीद्वारि देवेशि चतुर्वेदाः षडङ्गकाः । ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ ७३ ॥ शिक्षा कल्पो व्याकरण छन्दो ज्योतिर्निरुक्तकम् । षडङ्गमिति संप्रोक्त तथा षट्दर्शनानि च ॥ ७४ ॥ षडाम्राया महेशानि तथा षट्शाम्भव<sup>10</sup>शिवे । कादिहादिऋमेणैव द्विविधं परिकीर्त्तितम् ॥ ७५ ॥ कादावष्टादशविध हादावष्टादश प्रिये । उपवेदचतुष्क च तदाख्य शृणु पार्वति ॥ ७६ ॥ ऋग्वेदस्य धनुर्वेदः शाखाभि. परिभूषितः ।

<sup>1</sup> C "श", D "नत्य"। "D "शून्य। "C "कं। 4 D मण्डला"।
"BDN तत् पुन । "B "श"। "D शत"। "D "वे"।
"BDN स्वयुन्दका, C सचन्दका। 10 B "वी।

आयुर्वेदो यजुर्वेदाच्छाखाशतकसङ्कुळ ॥ ७७ ॥ सामबेदस्य गा न्धर्ववेदः प्रोक्तो महेश्वरि । शाखामिर्भूषितो देवि काळ प्रियकर. परः ॥ ७८ ॥ अथर्वणस्य निगम स्तच्छाखाभि विभूषितः । पंचाराह्रै महाभागे निग म. परिकार्तितः ॥ ७९ ॥ समप्र कालिकाद्वारि त्रिलोके त्रि कमेण च ! चतुष्पद ब्राह्मणाना त्रिपद क्षत्रजन्मिनाम् ॥ ८० ॥ अथर्वणे नाधिकारः क्षत्रियाणां कदाचन । तत्कम्मीचरण देवि ब्राह्मणद्वारतश्चरेत् ॥ ८१ ॥ सस्कार एव तुर्य्यस्य क्षित्रियाणां द्विजेश्वर : । चतुष्पदा व ब्राह्मणा स्युद्धिपदा व क्षत्रियाः स्मृताः ॥ ८२ ॥ चतुर्दशमहाभारः " स्वर्गे श्रीसुन्दरीगृहे । दिक्महाभार "संख्या च पाताले पश्चिनीगृहे ॥ ८३ ॥ तत्त्रसंख्यमहाभारो " मर्ख" छोके प्रतिष्ठितः । सिद्धाना नवनाथानां देवा<sup>16</sup>नामोघसिन्नधौ ॥ ८४ ॥ सरस्वतीगृहे देवि क्रमात्ति 17 ष्ठति पार्वति । शाक्त शैव गाणपतं सीर वैष्णवमेव च ॥ ८५ ॥ बौद्धं तु देवदेवेशि ताराषड्दर्शनानि च । वैदिकं चैव सौरं च गाणपत्यन्तमेव<sup>18</sup> च ॥ ८६ ॥ बौद्धं तु देवदेवेशि त्रिपुरादर्शनानि च ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D ग ° । <sup>8</sup> B ° ली । <sup>8</sup> D N गुच्छाभि । <sup>4</sup> D N शासाभिक्ष । <sup>6</sup> C ° य ° । <sup>6</sup> D सामग । <sup>7</sup> D ° ति °, C ° वि ° । <sup>8</sup> D कर्त्तव्य । <sup>9</sup> D ° रा । <sup>10</sup> B ° वेदा । <sup>11</sup> B D ° व ° । <sup>18</sup> B D ° व ° । <sup>14</sup> B D ° वो । <sup>15</sup> В нस्त्य °, С N В मृत्यु ° । <sup>16</sup> B D वेदा ° । <sup>17</sup> D ° मस्ति ° । <sup>18</sup> B च एव ।

चान्द्र स्वा'यभुबं जैन चीन नील महेश्वरि ॥ ८७ ॥ छिनाषट्दर्शनान्यवे कीर्त्तितानि त्रिधा शिवे । दर्शनत्रितय देवि कालीविद्याप्रगोचरम् ॥ ८८ ॥ अष्टादशपुराणानि तथैवोपपुराणकम् । <sup>\*</sup>बेदस्य गदित देवि उपवेदस्य पार्बति ॥ ८९ ॥ अष्टादशपुराणानि तथैवोपशमानि च । एकबीरा च त्वरिता कालिका सन्दरी तथा ॥ ९० ॥ छिना मातद्भिनी चैव गणेशाकीः प्रकीर्तिता. । बगला मालिनी तारा त्रिजटाऽक्षोभ्यकालके ॥ ९१ ॥ बट्कः सुन्दरः शम्भुः शाम्भवस्तु नवात्मकः । अष्टादशपुराणानि उपसंख्यानि पार्वति ॥ ९२ ॥ श्रुतिर्वेदस देवेशि उपवेदस वै स्मृतिः । चतःषष्टिकला देवि चतःषष्टिहिं सिद्धयः ॥ ९३ ॥ तथोपनिषदोऽन्यत्र द्विपचाशन्महेश्वरि । उपदि<sup>®</sup>ष्टानि देवेशि चतु.षष्टि भवन्ति च ॥ ९४ ॥ स्'क्तानि त्रि"सहस्राणि ताण्डवानां शत शिवे । त्रिशत कौशला. प्रोक्ताः कौमुदी तु कलाभिधा ॥ ९५ ॥ दीपिकाना चतु षष्टिः प्रकाशानां च सप्तति । साख्यायनानां पचारात् सूरा°णा पचक शिवे ॥ ९६ ॥ वार्त्तिकाना द्वय देवि तन्त्रराजद्वयं शिवे । नित्याषोडशतन्त्राख्य खण्डाष्टकसमन्वितम् ॥ ९७ ॥ हादिकादिमतत्वेन हादिकादिक्रमेण च।

¹ B स्व °। ° C ° समानि च। ° C omits two lines. ⁴ D एकाकारें च चिरता। ° D ° कालिके तत। ° B परिशि °। ° D दि °। ° N पूर्वा °।

पूर्वार्धं चोत्तरार्धं च मिळित्वा तु विराड्मतम् ॥ ९८ ॥ शक्तिसंगमनामान तन्त्रराजं कहात्मकम् । चतुःखण्डसमायुक्तं तन्त्रराजोत्तमोत्तमम् ॥ ९९ ॥ पंचाशदध्यायै धुंक्त षट्कपचकसंयुतम् । एवं ऋमेण देवेशि तन्त्राण्याम्नायके शिवे ॥ १०० ॥ आधारभूत देवेशि सूक्ष्म श्रह्माण्डमत्र तु । अनेकानि च देवेशि ब्रह्माण्डानि च मध्यतः । १०१॥ तस्योपार महेशानि बह्माण्डक छिकाकृतिम् । जम्बुद्वीपे यदाभासस्तदा द्वीपेश्वरो भवेत् ॥ १०२ ॥ विश्वरूपऋमेणैव देहमात्रप्रगोचरम् । दिवारात्रिमेहेशानि नराणां षष्टिनाडिमि. ॥ १०३ ॥ पितृणा तु महेशानि मासद्वितयमेव च । ऋतुमात्रे दिवारात्रि सिद्धाना परिकीर्त्तिता ॥ १०४ ॥ देवाना तु महेशानि हायन दितय भवेत् । दक्षिणाख्यो भवेदात्रिस्तदन्यो दिवसो भवेत् ॥ १०५ ॥ कालिकाया महेशानि षष्टिशून्ये तु नाडिका । नाडिषष्टिभिरेवात्र दिवसः परिकीर्त्तितः ॥ १०६ ॥ एव ऋमेण देवोशि सर्वदा शून्यमध्यगा । अविनाशी सदा स्थाता कोटिब्रह्माण्डचर्वणा ॥ १०७ ॥ राजदन्तद्वये देवि ब्रह्माण्डानामनन्तकम् । स्थू उसूक्ष्मप्रभेदेन द्विविधं परिकीर्त्तितम् ॥ १०८ ॥ कालिनया महेशानि सर्वदा व्याप्य तिष्ठति ।

¹DN रूपं। °BCN ° हृद्ये °। °C रुक्षा°, D शिक्षा°। ⁴D °मेव । °B °म । °B का°। °C °नं। °C °दान्या।

विंशत्सा इस्नक सप्तशती षट्त्रिंशदीरिता ।। १०९॥ काळनित्या महेशानि परमाण्यादिरूपिणी । पर्लं मध्ये घटीमध्ये काछनित्या प्रकीर्तिता ॥ ११० ॥ सपादघटिकारूपा सप्त वै वासराः स्पृताः । मुद्रूर्तरूपो देवेशि पक्षश्वात्र प्रकीर्तित. ॥ १११ ॥ तद्द्रयेन भवेन्मासस्तद्द्रय ऋतुरेव च । तस्त्रयं त्वयनं देवि तद्द्रयं हायन भवेत् ॥ ११२ ॥ प्रत्येकं व्याप्य देवेशि कालनित्या प्रकीर्तिता। परमाणुं समा रभ्य हायनान्त महेश्वरि ॥ ११३ ॥ कालनित्या च संव्याप्य तिष्ठति परमेश्वरि । मुद्र्त्तांख्यपदे देवि नाडीद्वयमुदीरितम् ॥ ११४ ॥ मुख्यमानेन देवेशि सार्द्धनाडीद्वय भवेत् । दिनसप्तकमध्ये तु देवेशि वासरा. स्मृता ॥ ११५ ॥ दिनपचदशान्तं च तथा मासान्त<sup>8</sup>क शिवे । ऋखन्तमयनान्तं च हायनान्त महेश्वरि ॥ ११६ ॥ स्यूलमानमिद प्रोक्तं शृणु पारायणक्रमम् । दिनतो बारतः पक्षात् मासात् षट्त्रिंशता दिने. ॥ ११७ ॥ स्थलसङ्मप्रभेदेन राशिलमादिक भवेत्। तथा प्रहादिकं देवि सर्वमेतत् प्रवर्तते ॥ ११८॥ यः सं<sup>6</sup>क्रमो विद्यमानः<sup>7</sup> स राशिः प्रातरेव<sup>6</sup>तु । सूक्ष्मा राशिरिय प्रोक्ता प्रेतानां स्व नुराशिका ॥ ११९ ॥ पलमात्रं भवेलुग्न स्थूले तु षष्टिनाडिभि. ।

पड़कां घटीकां मुद्दुर्तं प्रहरे शिवे ॥ १२० ॥ त्रिंशनाडीकमेणैव दिवारात्रिकमेण च। **छप्रमेत**त्रिधा प्रोक्तं राशिसंक्रम¹मूळत. ॥ १२१ ॥ लगं तात्कालिकं प्रोक्त चतुर्घाऽऽत्र प्रहाः शिवे। मुनिनन्दरवीन्द्रैश्च स्थ्लसूक्ष्मप्रभेदतः ॥ १२२ ॥ सूर्य्योदये तु यो वारस्तद्वारश्च प्रहात्ततः । पळनाडीक्रमेणैव प्रहाणां परिवर्तनम् ॥ १२३ ॥ सूर्योदये तु यो बारस्तद्वारो वासरः स्मृतः अहोरात्रं घटी देवि पल्याममुहर्तकै: ॥ १२४ ॥ ब्रह्मादिदेवजातीनां यो भोगो वर्षमात्रतः । मनुष्याणा स भोगो हि वारस्तत्र भवेत् शिबे ॥ १२५ ॥ सूक्ष्ममानेन देवेशि स भोगः परिवर्तते । सूक्ष्मज्ञान समासाद्य स्थूलज्ञानं तत्तथरेत् ॥ १२६॥ तत्कालोदयवर्णस्य कालनित्याविधौ शिवे । संयोगश्च प्रकर्तव्यः सा प्रोक्ता तूदयाक्षरी ॥ १२७ ॥ उदयाक्षरसयोगः कालनित्याविधौ शिवे । गुणनेन चरेद्देवि सा तु कालेश्वरी भवेत्॥ १२८ ॥ दिगक्षरस्य संयोग, काळनित्याविधौ यदा<sup>8</sup>। तदा दिगीश्वरी प्रोक्ता त्वरित फलदायिनी ॥ १२९ ॥ प्रच्छ काहर्ण संयोगात कालनियाविधौ यदा। तदा जीवेश्वरी प्रोक्ता सर्वजीवप्रसाक्षिणी ॥ १३०॥ तथा मासऋमेणैव मासः पचविधो भवेत् । चान्द्रसावननाक्षत्रसौरबार्हस्पतक्रमात् ॥ १३१ ॥ पौर्णिमात् पौर्णिमान्तो हि चान्द्रमासः प्रकीर्न्सिक

¹D ° स्त्रम °, C ° सन्त्र °। ²D ° की सिंतम्।

चन्द्रदर्शात् चंद्रदर्शं द्विधा 'चान्द्रः प्रकीर्त्तितः ॥ १३२ ॥ अमामारभ्य देवेशि पुनः सा वै यदा मबेत् । साबनाख्यो महेशानि मासोऽयं च प्रकीर्त्तितः ॥ १३३ ॥ श्रक्षाद<sup>8</sup>क्षं समारम्य नाक्षत्र<sup>,</sup> कीर्त्तितः शिवे । संक्रमान्तं च देवेशि सौर इत्यभिधीयते ॥ १३४ ॥ बार्दस्पत्यमिधो मासः षट्त्रिशदिवसात्मकः । नित्या बोडशभिर्देवि मासः बोडशकं भवेत् ॥ १३५ ॥ अष्टादशदिनैर्देवि पक्षभात्र प्रकीर्त्तितः । तद्द्रयैर्मास इत्युक्तस्तकम शृणु पार्वति ॥ १३६ ॥ पूजाक्रमे महेशानि नित्याषोडशमण्डलम् । नित्याषोडशकं देवि शान्ति. सप्तदशी शिवे । १३७॥ शान्त्यतीता तदन्ते स्यादेवमष्टादश प्रिये। न न्हासो न च वृद्धिश्व नित्यादिवसमण्डले ॥ १३८ ॥ उदयार्णक्रमेणैव सम्पूर्णी दिवसी भवेत्। तुर्य्यमासो महेशानि पंचाशदिवसात्मकः ॥ १३९ ॥ वर्णमासाभिधः प्रोक्तः प्रत्यहं वर्णमात्रकः । चलारिंशत्तथाष्ट्री च ऊनपचाशदेव वा ॥ १४० ॥ पचाशन्मातृकावर्णान्मण्डल त्रिविधं स्मृतम् । पूर्वं बटुकसंमत्या द्वितीये काल्सम्मतिः ॥ १४१ ॥ द्वितीये त्रिविधत्वं च कीर्त्तितं परमेश्वरि । इति सक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ १४२ ॥

इति श्रीषाक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षोभ्यतारासंवादे कालनित्याविधिनीम द्वितीय पटल ॥ २॥

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> В N च°। <sup>\*</sup> All MSS ° द °। <sup>\*</sup> С ° सणं।

# तृतीयः पटलः।

#### श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि भूतादियुगनिर्णयम् ।

#### श्रीशिव उवाच ।

रहस्यातिरहस्यं च संक्षेपात् कथ्यते शृणु ॥ १ ॥ अहाणोत्पत्तिमारभ्य वर्तमानदिनाविषे । अहाणिस्य विज्ञानं सिद्धान्तः परिकीर्तितः ॥ २ ॥ कलेरारम्भदिवसात् वर्तमानदिनाविषे ॥ ३ ॥ अहाणिस्य विज्ञानं तन्त्रमित्यमिधीयते ॥ ३ ॥ अहाणिस्य विज्ञानं तन्त्रमित्यमिधीयते ॥ ३ ॥ अहाणिस्य विज्ञानं करणं कीर्तितं मया ॥ ४ ॥ अहाणिस्य विज्ञानं करणं कीर्तितं मया ॥ ४ ॥ इतादीनां युगानां तु दिनेष्वेकैकशः क्रमात् ॥ ५ ॥ इतादीनां युगानां तु विनेष्वेकैकशः क्रमात् ॥ ५ ॥ अदो कलावतीते तु वर्षेष्वेकादशस्वथ ॥ अदो कलावतीते तु वर्षेष्वेकादशस्वथ ॥ वर्षे द्वादशमे मासे चैत्राख्ये नवमीतिथी ॥ ६ ॥ वर्षे द्वादशमे मासे चैत्राख्ये नवमीतिथी ॥ ६ ॥ वर्षे द्वादशमे वर्षान्ता वर्णाः पट्त्रिशदास्मकाः । ॥ ७ ॥ युगवासरमेदेन वर्त्तन्ते परमेश्वरि ॥ स्वराः भोडशमिस्तान्तु गण्येदश्वरं प्रति ॥ ८ ॥ स्वराः भोडशमिस्तान्तु गण्येदश्वरं प्रति ॥ ८ ॥

 $<sup>^1</sup>$  D ° वादिवसाइवि।  $^9$  D देवेशि।  $^3$  B ° दीनां।  $^4$  D दिनायभावे।  $^6$  C D N तसा।  $^9$  D तिथाव  $^6$ ।  $^7$  D मित्रे च।  $^8$  D  $^4$  नतो।  $^9$  D  $^6$  जं।  $^{10}$  D  $^8$  जं।

एकैकस्वरयुक्तेन वर्णेनावान्त रो युगः ।

अवान्तर युगा श्रेया दिवसा वर्णसंख्यया ॥ ९ ॥

कमात् षट्त्रिंशद्वर्णाः स्यु. प्रत्येकं प्रतिवासरम् ।

युगैः षोडशिमस्वेवमेको वर्णो युगो मतः ॥ १० ॥

षट्सतस्युक्तरैः पंचशतसंख्येश्व वासरै. ।

एतैर्वर्णयुगैः प्रोक्तः षट्त्रिंशद्विमेहायुग ॥ ११ ॥

सहस्राणां च विंशत्या षट्त्रिंशदिमेहायुग ॥ १२ ॥

सत्तिभश्च दिनानां तु संख्या प्रोक्ता महायुगे ॥ १२ ॥

भवाई ' पछ्ठवितेत्यत्र सिद्धा वर्णात्र सूचिताः ।

वत्सराः सप्तपचाशत् मासाः सप्त दिनानि षट् ॥ १३ ॥

काल्डेनेव वत्सराणां एकपर्याय ईष्यते ।

पर्य्यायश्च कल्लौ सप्त सहस्राणि ततः परम् ॥ १४ ॥

एकादशोक्तरत्व च षट्शतानि भवन्ति हि ।

इति सक्षेपतः प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ १५ ॥

## श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि पीठानां तु विनिर्णयम् । यस्य विज्ञानमात्रेण साधकः सिद्धिमाप्रयात् ॥ १६ ॥

## श्रीशिव उवाच ।

पीठं तु पंचधा प्रोक्तं पचायतनमार्गतः ।
सप्तसोपानसंयुक्तं मेरुकैलासमार्गतः ॥ १७ ॥
सिंहाक्रान्तं च देव्यां वै शैवे वृषमरूपकम् ।
वैष्णवे गरुडाक्रान्तं गजाक्रान्तं च गाणपे ॥ १८ ॥

¹ N ° स ° । ° D अन्तराल, C अन्तरेऽथ । ° N त्रिं ° । ° D द्विषद् द्विषद् । ° C N ° रं तां ।

हंसा<sup>1</sup>क्रान्त सौरमन्त्रे<sup>\*</sup> काल्यां<sup>\*</sup> प्रेतसमन्<mark>यित</mark>म् । नवसोपानसंयुक्तं सुन्दर्याः पीठमीरितम् ॥ १९ ॥ सोपानेन समायुक्तमङ्गुलोत्सेधमेव च । इति पीठं मया प्रोक्तं ऋतुशाम्भवकं शृणु ॥ २०॥ चैत्रादिमासमारभ्य फाल्गुनान्त महेश्वरि । वसन्तादि समारभ्य हेमन्तान्तं महेश्वरि ॥ २१ ॥ ऋतुषट्क मया प्रोक्त अत्रैवं शाम्भवक्रमः। कृष्णशुक्रपक्षयोगात् द्विमासे षष्टिवासराः ॥ २२ ॥ षष्टिषट्कप्रयोगेन त्रिशत षष्टिरश्मय: । मधुक्रूष्णा वसन्ताख्या प्रतिपत् परिकीर्त्तिता ॥ २३ ॥ मधुकृष्णा वसन्ताख्या द्वितीया परिकीर्त्तिता । एवं क्रमेण देवेशि शुक्रपक्षेऽपि योजयेत् ॥ २४ ॥ माधवकृष्णप्रतिपद् द्वितीया च ततः शिवे। एव शुक्रक्रमेणैव सर्वत्र विनियोजनम् ॥ २५ ॥ अथवाऽन्यक्रमेणैव शाम्भवं शृणु साम्प्रतम् । षट्पचाशन्महापुर्यः पार्थिवे परिकीर्त्तिताः ॥ २६ ॥ जलप्रामा महेशानि द्विपंचाशत् प्रकीर्त्तिताः। आग्नेय रहमयो देवि द्विषष्टिरिति की।र्त्तताः ॥ २७ ॥ बायव्यप्रामा देवेशि चतुःपचाशदीरिताः। अथ नाभसप्रामाणां संख्या द्विसततिर्भवेत् ॥ २८॥ अथ मानसप्रामाणा सख्यां शृणु महेश्वरि । चतुःषष्टिरिति प्रोक्ता ऋमात् षट्शाम्भवे भवेत्<sup>०</sup>॥ २९॥ श्रीपुरादिमहापुर्व्यः पार्थिवाख्ये प्रकीर्तिताः । षद्शाम्भवादिप्रामाणां संख्यामप्रे प्रकथ्यते ॥ ३० ॥

¹D ह्या°। ¹D ° मात्रे। °C कन्या। ¹D ° ह्या। ⁵N ° ये। °C ° वे शिवे।

प्रत्येकं चैव नामानि कथ्यन्ते सिद्धिकर 'हे । पूर्वं संसूचित ते यत्तदच कथ्यते शृणु ॥ ३१ ॥ गोपनीयं महेशानि स्वयोनिरपरा यथा । श्रीकाल्युपासका ये च तत् कुछं परिकीर्त्तितम् ॥ ३२ ॥ तेषां समूहो देवेशि कुछ संकीर्त्तितं मया। काळीविद्योपासकैस्तु कुळपूजाविधी शिवे ॥ ३३ ॥ गन्तव्यं यत्नतो देवि नान्यत्र प्रवजे काचित । अन्यत्र यदि वै गच्छेत्तदुन्छिष्टं भवेन्छिवे ॥ ३४ ॥ यस्य या देवता प्रोक्ता सा तस्येष्टा प्रकीर्तिता। माष्वीकं पात्रमध्यस्थं तर्पणोच्छिष्टमेव तु ॥ ३५ ॥ उन्छिष्टतर्पणादेव देवताशापमाप्त्यात् । अत एव महेशानि बन्धनानि प्रजायते ॥ ३६ ॥ एवं सर्वे तु विज्ञाय सङ्ग त्यक्त्वा सुखी भवेत् । एतचके महेशानि गच्छेचै व कुळाकुळम् ॥ ३७॥ रहस्य तु महेशानि पूजान्ते शृणु सादरम् । घटस्थशुद्धिसहित तृतीयादि सपचमम् ॥ ३८ ॥ देन्यै निवेद्यते देवि तदन्ते वीरभोजनम् । तद्वीरभोजने देवि स्वदेवतर्पण भवेत् ॥ ३९ ॥ उच्छिष्टेन महेशानि कथ तु<sup>®</sup> तर्पण भवेत् । एतदज्ञानतो देवि देवताशापमाप्रयात् ॥ ४० ॥ जाते तु देवताशापे बन्धन जायते ध्रुवम् । कुळाकुळमिदं प्रोक्तमकुळं शृणु पार्वति ॥ ४१ ॥

¹N° ब°। °C° छ। °B स्तत्। ⁴N सवे°। °C N° तिप्रये। °D° कं सवेत्। 7N° भै °। °C D° छ। °BD तत्।

सुन्दरी भैरवी धुम्रा त्वकुळत्वेन कीर्त्तिता। अकुलास्तु महेशानि तत्यूजायां व्रजेत् सदा ॥ ४२ ॥ तैर्नान्यत्र प्रगन्तव्यं इति सक्षेपतो मतम् । प्रमादात् यदि गच्छेद्रै तेषां शापो भवेद् ध्रुवम् ॥ ४३ ॥ पूर्णाभिषेकराहित्यं वीरपक्षे मतं शिवे । पूर्णचके महेशानि पूर्णचकी भवे द ध्रुवम् ॥ ४४ ॥ ऊर्ध्वाम्नाये महेशानि ऊर्ध्वाम्नायी व्रजेत् सदा । निर्वाणदीक्षितो देवि निर्वाणपूजने त्रजेत् ॥ ४५ ॥ षट्शाम्भवक्रमे देवि शाम्भवाचीविधौ व्रजेत्। मेधादीक्षाविधौ देवि नेदं मानं मयेरितम् ॥ ४६ ॥ सिद्धरूपे महेशानि स्वे च्छया कर्मा वा चरेत् । गौडदक्षिणकाश्मीरसम्प्रदायऋमाद्भवेत् ॥ ४७ ॥ गौडे सर्वत्र गमन कीर्तितं तु मया तब। वडाम्नाये महेशानि काश्मीरे गमनं भवेत् ॥ ४८ ॥ कुलाकुलविभेदेन केरले गमन भवेत्। पूर्णाभिषेकयुक्ताना सर्वत्र गमनं शुभम् ॥ ४९ ॥ पूर्णाभिषेकी देवेशि यस्मिन् देशे विराजते । स देशो धन्यता याति समन्तालक्षयोजनम् ॥ ५० ॥ पूर्णामिषेकयुक्तानां शक्तिपातः प्रजायते । अयोग्यस्यापि कालेन कालीविद्यारतस्य च ॥ ५१ ॥ चतुःषष्टिविधौ देवि शक्तिपातो भवेत् ध्रवम् । नील सारस्वते तन्त्रे पचधा परिकीर्तितः ॥ ५२ ॥ श्रीसन्दर्या महेशानि शक्तिपातोऽष्टधा भवेत् ।

<sup>\*</sup>D कुलाकुळं। \*CN \* क्ष °। \*N वजे °। \*CN \* द °। \* °C चे °।
\*C \* मारमेत्। \*B D गन्तस्यं। \*C सवेत्। \*B काली।

क्रिना विद्याविधौ देवि शक्तिपातश्चतुर्विधः ॥ ५३ ॥ बगळाद्यां सु विद्यासु शक्तिपातो द्विधा मंबेत् । वैष्णवाद्यागमे देवि शक्तिपातस्तु पंचधा ॥ ५४ ॥ इति संक्षेपत. प्रोक्तं रहस्यं सादरं शृण् । शक्तिं विना महेशानि पूजनं यः समाचरेत् ॥ ५५ ॥ स दरिद्रो " मम दोही तस्य नाशो भविष्यति । शक्तिशिवाल्यमासाद्य पूजन समुपाचरेत् ॥ ५६ ॥ एवं य. कुरुते मर्त्य. स शिवो नात्र संशयः । शक्तेस्तु पूजनं कार्यं दिन्यभावफलातये ॥ ५७॥ इति संक्षेपतः प्रोक्त पात्रभेद शृणु प्रिये । रसवेद मितै: पात्रै: संख्या सर्वोत्तमा भवेत् ॥ ५८ ॥ क्लासंख्यामितै: पात्रै: संख्या प्रोक्ता त मध्यमा । नाथसंख्यामितै: पात्रै: सख्या प्रोक्ता कनिष्ठिका ॥ ५९ ॥ बाणसख्यामितैः पात्रैः सख्या सामान्यकर्मणि । केरलक्षेव काश्मीरो गौडक्षेव ततीयकः ॥ ६० ॥ केरलाख्यमते देवि वारि <sup>6</sup>पात्र त दक्षिणे । काश्मीरे तर्पणे भेदो गौडे वामकरे भवेत ॥ ६१ ॥ देवीप्रणवनामा च निर्गुणप्रणवस्तथा। बगला कमला वाणी पराद्याश्व शतोत्तराः ॥ ६२ ॥ अधातः सप्रवक्ष्यामि निर्णयं प्रणवस्य च । कलापञ्चकसयुक्तस्तत्क्रम शृणु पार्वति ॥ ६३ ॥ अकारश्च उकारश्च मकारश्च तृतीयकः। नादश्चतुर्थो गदितः पंचमो बिन्दुरीरितः ॥ ६४ ॥

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः। एते पञ्च महाप्रेताः प्रणव च समाश्रि<sup>1</sup>ताः ॥ ६५ ॥ शृणु यतेन देवेशि कलासप्तकरूपिणम् । कलासप्तस्वरूपं च पञ्च धा भेद ईरितः ।। ६६॥ अकारश्च उकारश्च मकारश्च तृतीयकः । नादबिन्द्रस्ततो देवि नादातीतस्ततो भवेत् ॥ ६७ ॥ बिन्द्रतीता सप्तमी स्याच्छाम्भवी परिकीर्त्तिता। शक्तीः शृणु महेशानि किमितोऽपि रहस्यकम् ॥ ६८ ॥ अकारश्च उकारश्च मकारश्च तृतीयकः। नादश्व तदतीतश्च बिन्दुश्चेष ततः परम् ॥ ६९ ॥ बिन्द्रतीता सप्तमी स्यादेव शक्तिकला शिवे। शाक्तशक्ति"ऋमेणैव कलासप्तकमीरितम् ॥ ७० ॥ आदौ परा विनिर्दिष्टा ततश्चेव परात्परा । तदतीता तृतीया स्यात् चित्परा च चतुर्यिका ॥ ७१ ॥ तत्परा पश्चमी ज्ञेया तदतीता रसामिधा । सर्वातीता सप्तमी स्यादेव सप्तविधाः कलाः ॥ ७२ ॥ पञ्च ऋमेण देवेशि शृणु सप्तकलासतीम् । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥ ७३ ॥ शान्तिश्च तदतीता च कलासप्तकमीरितम् । चतुष्टयं तु कशिपु: मृतकश्च सदाशिव. ॥ ७४ ॥ <sup>°</sup>त्रह्मादयश्चतुष्पादाः कशिपुस्तु<sup>°</sup> सदाशिवः । भाच्छादन तु कामेशस्तत्रस्था सुन्दरी कला ॥ ७५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B ° मन्वि ° । <sup>2</sup> D N सप्त ° । <sup>3</sup> D ° मीरितम् । <sup>4</sup> C ° कि । <sup>5</sup> C D N ° ताच । <sup>9</sup> D N ° की कला । <sup>7</sup> B D N शक्तशाकी ° । <sup>5</sup> This line is omitted in C N । <sup>9</sup> MSS ° कल्क्द्रंतु ।

```
प्रणवः सुन्दरीरूपः कलासप्तक संयुतः ।
पञ्चप्रणवयोगे त कलासप्तकपञ्चके ॥ ७६ ॥
सप्ततारेति बिख्याता कथिता पूर्वमेव तत् ।
हसरूपा कामकला तत्त्वरूप निगद्यते ॥ ७७ ॥
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत् पुन. ।
हकारस्य सकारस्य छोपे कामकला भवेत् ॥ ७८ ॥
पक्षद्वयेन रहितो हस. कामकला भवेत्।
सोऽहमेतस्य देवेशि रूप कामकलाभिधम् ॥ ७९ ॥
सोऽहमित्यत्र देवेशि प्रणव परिनिष्ठि<sup>8</sup>त ।
जीव पक्षद्वयत्यागात् प्रणवः परिकीर्त्तित ॥ ८० ॥
पराप्रासादविद्यायां एवमेव प्रकीर्त्तितम् ।
पक्षद्वयं सकारे च गगनेऽपि द्वयं भवेत् ॥ ८१ ॥
र कारद्वययोगे त सकारोत्पत्तिरीरिता।
ई कारैकारयोगे तु हकार. कीर्तितो मया ॥ ८२ ॥
अत एव महेशानि चतु पक्षस्वरूपिणी ।
चतुश्चरणरूपा च परा प्रासाददेवता ॥ ८३ ॥
आदो आद्यं परित्यज्य चरमे तु तदन्तकम् ।
पक्षद्वयेन संत्यक्तः प्रणव परिकीर्त्तित ॥ ८४ ॥
र°कार, प्रथम पक्षस्त्वेकारस्तु द्वितीयकः।
मायाबीजादिके देवि रतिबीजादिकेऽपि च ॥ ८५ ॥
प्रणवस्य समुत्पत्तिर्वर्तते प्रियवादिनि ।
अर्द्धनारीश्वरो देवि हकार. परिकीर्त्तित. ॥ ८६ ॥
शक्तिबीजं तथा प्रोक्तं शृणु कामकला शिवे ।
```

¹N° र्हा ¹B° स्वरूपक। ¹D° श्रि °। 'BDN° हे। ¹D सा '। 'D ओ ', B इ°। 'N° र°। 'B° सक्तं, D° युक्तः। 'D स '।

#### तृतीयः पटलः

ईकारार्द्धमत बिन्दु मुख भानुरधोगतम् ॥ ८७ ॥ स्तनौ दहनशीतांशुर्योनिहीई कछा भवेत्। हकारार्द्धपदे देवि ईकारैकारमीरितम् ॥ ८८ ॥ मुख बिन्दुर्महेशानि तदधस्तु कुचद्वयम् । हकाराईकलारूप योनिचक विदु. प्रिये ॥ ८९ ॥ अधोबिन्दुर्महेशानि परारूपः प्रकीर्त्तितः । योनिबिन्दुर्महेशानि तत्परारूपवान् भवेत् ॥ ९० ॥ कुच विन्दुर्महेशानि तदतीता प्रकीर्तिता । चित्परा तु द्वितीयस्तु तदतीता मुखे भवेत् ॥ ९१ ॥ सर्वातीता चण्ड कर्पा बीजादुर्घ्वं व्यवस्थिता । वाच्यातीता कलां बिद्धि ई'कारोर्घ्वकला शिवे ॥ ९२ ॥ इति कामकलारूप कीर्त्तित तु मया तव । अन्यचैव<sup>°</sup> शकारन्तु शक्तिद्वयपुटं भवेत् ॥ ९३ ॥ र°कारस्तु महेशानि काळी कामकछा मनुः। काली कामकला देवि मुख्या इंसगता भवेत् ॥ ९४ ॥ इति सक्षेपत प्रोक्त किमन्यत् श्रोतमिच्छसि ।

#### श्रीशिव उवाच।

गृहवास्तु प्रवक्ष्यामि येन देव<sup>10</sup>मयो भवेत् ॥ ९५ ॥ ईशानादिनिर्ऋत्यन्त वास्तुसर्पः प्रकीत्तितः । वाय्वादिवह्निपर्यन्त सर्पहस्तद्वयं भवेत् ॥ ९६ ॥ पैज्या पादयुग<sup>11</sup> देवि ऐशान्या शिर एव च । सर्पगात्रमिदं प्रोक्त ज्ञात्वा कर्माणि कारयेत् ॥ ९७ ॥ शिरोघाताद्ववेन्मृत्युः पुच्छे<sup>11</sup> सर्वार्थनाशनम् ।

¹ D°न्दु, N°न्दुं। °CB°तौ। °Cततो। °C°ईन्द्र, D°ईदे। °फर्द्द °। °CD°न्द्र°। °D€°। °D° चह°। °D €°। °D° च

#### काळीखण्डे

पिण्डि कायां भवेदुःखं कोडे सर्वार्थसाधनम् ॥ ९८ ॥ चलस्थरप्रभेदेन द्विधा बास्त प्रकीर्त्तितम् । नैर्ऋत्यां पूजयेदेवि वास्तुसर्पगृहाविपम् ॥ ९९ ॥ बास्तुपूजां विधायाथ कुमैं ज्ञाला प्रयत्नतः । स्थानसंशोधनं कृत्वा स्वयं तु व्रतं वान् भवेत् ॥ १०० ॥ परानं च परद्रव्यं तथैव त प्रतिप्रहम् । पर्ह्मी परनिन्दा च मनसाऽपि विवर्जयेत् ॥ १०१ ॥ जिह्ना दग्धा परानेन करौ दग्धौ प्रतिप्रहात् । मनो दग्धं परस्त्रीभिः कथ सिद्धिर्वरानने ॥ १०२ ॥ प्रतिप्रहं महेशानि सर्वथा परिवर्जयेत । प्रतिप्रहोत्थपापं तु श्रृणु यक्षेन शाम्भवि ॥ १०३ ॥ मृते तु नरकं यायात् स्वस्वकर्मानुसारतः । भोगोत्तरं महेशानि पिठलोक व्रजन्ति ते ॥ १०४ ॥ ततो व्रजन्ति ते देवि सूर्यलोकं प्रतिप्रही। ततश्चन्द्रपुर गच्छेत् ततश्चन्द्रत्वतां त्रजेत् ॥ १०५ ॥ भारत्व प्राप्य देवेशि भूमौ वर्षति योगतः । पूर्वदत्त त दनं हि इह प्रसक्षगोचरम् ॥ १०६ ॥ दत्तं विना महेशानि न पूर्तिः कापि दश्यते । तदन्तं भाण्डगोपे न चान्नौ दाहत्वता वजेत् ॥ १०७ ॥ पाके तूदरपूर्त्यर्थं भुज्यते सर्वजन्तुभि: । यावतु पूर्वज नुषि दत्त दापितमेव तु ॥ १०८ ॥ तदेव प्राप्यते देवि नादत्तमुपतिष्ठते । नाधिकं न च वै न्यून प्राप्यते जन्तुभिः कवित् ॥ १०९ ॥

#### तृतीयः परस्रः

तदन्नं देवदेवेशि तस्य विष्ठाव्यतां व्रजेत् ।
तत्र देवि कृमिर्भूत्वा तदन्ते चान्ययोनिमाक् ॥ ११० ॥
प्रतिप्रहं परित्यज्य मन्त्रसिद्धिं समाचरेत् ।
जातसूतकमादौ स्यात्तदन्ते मृतसूतकम् ॥ १११ ॥
सूतकद्वयसंयुक्तः स म नेन्त्रो नैव सिघ्यति ।
जन्मसूतकज देवि सस्कारदशक शिवे ॥ ११२ ॥
जननादिषु गुप्तान्त सस्कारदशक शिवे ।
दिवसा दश वे देवि सूतके परिकीर्तिताः ॥ ११३ ॥
दशसस्कारयोगेन जातस् तक्वारणम् ।
जपादिभोजनान्त हि दशाङ्का तु पुरिक्तिया ॥ ११४ ॥
मृत सूतकमेतद्धि दशाहं सूतक मतम् ।
जीवहीनो यथा देही सर्वकम्मीसु न क्षमः ॥ ११५ ॥
पुरक्षरणहीनो हि तथा मन्त्रः प्रकीर्तितः ।
दितीयं तु मया प्रोक्तं किमन्यत् श्रोतुमिच्छिस् ॥ ११६ ॥

# श्रीदेव्युवाच ।

विश्वेश श्रोतुमिच्छामि चक्रमष्टाष्टकामिधम् । रहस्यातिरहस्य च वद मे करुणानिधे ॥ ११७ ॥

## ईश्वर उवाच।

रहस्यातिरहस्य हि कथ्यते गोपन कुरु । उत्तमं मध्यमं चैव तृतीयमधमं भवेत् ॥ ११८ ॥ उत्तम शिवचक स्यान्मध्यम वैष्णव मवेत् । अधमं कामचक्र स्याजीवचक्रमिति स्मृतम् ॥ ११९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C तंदत्तं। <sup>8</sup> B C D द्वाभ्या तुसहित । <sup>8</sup> C त<sup>8</sup>। <sup>4</sup> D <sup>9</sup> मृ<sup>9</sup>। <sup>5</sup> B <sup>8</sup> ज्ञा। <sup>8</sup> C नष्ट<sup>8</sup>।

#### काळीखण्डे

जीवचक्र तथा प्रोक्तं जीवमेरुस्तथा त्वयम् । पंक्त्याकारेण देवेशि चक्राकारेण वा जपेत् ॥ १२० ॥ बिन्दुस्थाने स्वय स्थित्वा निर्विकल्पो जितेन्द्रिय: । अविकारं समासाद्य पूजां कुर्य्यात्प्रयत्नतः ॥ १२१ ॥ विकारी जायमानस्त साधको न र्यति धुवम् । त्रिशतं षष्टि देवेशि देव्यावरणशक्तयः ॥ १२२ ॥ पञ्चविंशति देवेशि पञ्चि काशक्तय ऋमात्। षट् षड्दर्शने प्रोक्ता षडाम्नाये तु षड् भवेत् ॥ १२३ ॥ द्विसप्ततिर्महेशानि निर्वाणशक्तयः स्पृता । त्रिशतषष्टि देवेशि शाम्भवक्रमरत्रमय<sup>ः</sup> ॥ १२४ ॥ योगिनीना चतु षष्टिकोटिरुक्ता महेश्वरि । षोढान्यासोदिताशेषशक्तयो या प्रकीर्त्तिताः ॥ १२५ ॥ प्रतिशक्ती महेशानि कोटिसंख्या प्रकीर्तिता । तदष्टगुणित कुर्यादष्टक कीर्तित मया ॥ १२६ ॥ सर्वत्राष्ट्रगुणं कुर्याद्भवेदष्टाष्टकं कमात्। शैवाष्टक मिदं प्रोक्त शम्भुसाध्यं न चान्यथा ॥ १२७ ॥ प्रसेकमष्टकोटिर्वा कलाकोटिश्व वा प्रिये। श्रीविद्याया कनिष्ठ स्यान्निर्वाणे मध्यम भवेत् ॥ १२८ ॥ षट्शाम्भवादिमेधान्तदीक्षाया परमेश्वरि । उत्तम कथितो देवि क्रमस्वष्टाष्टकाभिधः ॥ १२९ ॥ अष्टाष्ट्रक वैष्णवाख्य कथ्यते शृणु साम्प्रतम् । आवृत्तिशक्तयो देवि त्रिशत विष्ठि कीर्तिता ॥ १३० ॥ प्रतिशक्ती त्वष्टशक्तिः पूजयेद्यत्नतः शिवे ।

द्विसहस्र चाष्टराती त्वशीति राक्तयो मता ॥ १३१ ॥ प्रत्येकाष्टगुण चक्र प्रोक्तमष्टाष्टक त्विदम्। अष्टाष्टकमिदं प्रोक्त पूर्वमष्टगुण यदा ।। १३२ ॥ तदानन्दभैरवाख्य प्रोक्तमष्टाष्टकं शिवे । लक्षद्वय महेशानि चत्वारिंशत्सहस्नकम् ॥ १३३ ॥ एतन्दिगुणित देवि चतुर्लक्ष महेश्वरि । षष्टिसाहस्रक देवि अशीतिः शक्तयो मताः ॥ १३४ ॥ द्विशतं विंशतिरिति त्वानन्दाष्टकमीरितम् । चतुर्विशतिसाहस्र चत्वारिंशतिशक्तयः ॥ १३५ ॥ आवृतौ तु महेशानि त्रिशत षष्टिरश्मय.। एवमेक पूजन तु ल्वष्टावरणसयुतम् ॥ १३६ ॥ एकाष्टकामिद प्रोक्तमेवमधा धक भवेत्। द्विसहस्र चाष्टशतमशीतिः शक्तयो भवेत् ॥ १३७॥ अष्टाष्टकमिद प्रोक्त पञ्चपञ्चक्रमेण तु । पूर्णामिषेकसयुक्तस्तूर्ध्वाम्नायप्रदीक्षित. ।। १३८॥ षट्शाम्भवक्रमे देवि कुर्य्यादष्टाष्टक क्रमात्। अष्टाष्टकस्य विज्ञानी शिव एव न सशय ॥ १३९॥ शिरो देय धनं देय देया स्त्रीयंत्रत शिव । वसुपूर्णं गृह देयं त्विद साधनमुत्तमम् ॥ १४० ॥ रहस्यातिरहस्य हि गोप्याद्गोप्यं महेश्वरि । प्रोक्तमेतन्मया देवि किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ १४१ ॥ एतस्य फलबाहुल्य मया वक्त न शक्यते । स्त्रियो देवा स्त्रिय सृष्टिः स्त्रिय. कल्याणकारिणी ॥ १४२ ॥ खीरूप तु महेशानि यत्किचिज्जगतीतले ।

¹ В D पदम्। <sup>а</sup> D अमिता । <sup>в</sup> D ° मेका °। <sup>4</sup> С साम्प्रतः। С D ° स्त्रम्।

एका चेत् युवती पूज्या समस्तं जगतीतलम् ॥ १४३ ॥ स्त्रीणां दर्शनमात्रेण जगतीतलभूजनम् । कृत भवति देवेशि नात्र कार्य्या विचारणा ॥ १४४ ॥ रूपं दृष्ट्या तु प्रणमेद्रूपमानन्दकारकम् । रूपानन्दे समायाते किमन्यत्र प्रयोजनम् ॥ १४५ ॥ रूपं रूपं परं तपः । रूपं रूपं परं तपः । रूपं रूपं परं वस्तु न भूतं न भविष्यति ॥ १४६ ॥ इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ।

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षोम्यमहोप्रतारासंबादे उत्तरकेरले अष्टाष्टकनिरूपणं नाम तृतीय पटल ।

<sup>1</sup> B समं।

# चतुर्थः पटलः ।

# श्रीदेव्युवाच ।

भष्टाष्टकं खया प्रोक्त सर्वसिद्धिकर भुवि । किं सम्प्रदायमार्गेण पात्रज्ञान च कीर्त्तितम् ॥ १ ॥ तन्मे बद महादेव यद्यहं तव महुमा ।

#### श्रीशिव उवाच।

रहस्यं च प्रवक्ष्यामि ज्ञान सकथ्यते शृणु ॥ २ ॥ केरलक्षेव काश्मीरो गौडमार्गस्तृतीयकः। षट्पचाशदेशभेदात् सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति ॥ ३ ॥ अष्टादशसु देशेषु गौडमार्गः प्रकीर्त्तित । नेपालदेशमारम्य कलिङ्गान्त महेश्वरि ॥ ४ ॥ आर्य्यावर्त्तं समारभ्य समुद्रान्त महेश्वरि । केरलाख्य<sup>ः</sup> कम प्रोक्तस्तून<sup>®</sup>विंशतिदेशके ॥ ५ ॥ तदन्यदेशे देवेशि काश्मीराख्य क्रम: शुभ । शकरस्तु भवेद्वाद्यो वेदबाद्यो द्विजो यथा ॥ ६ ॥ केरलादिक्रमेणैव शृणु पात्रविनिर्णयम् । विश्वामित्रकपाल तु केरले परिकी। तितम् ॥ ७॥ पात्रं तुम्बीकपाळं तु काश्मीराख्यक्रमे भवेत् । महाकपालपात्र च गौडमार्गे प्रकीत्तितम् ॥ ८ ॥ कपाल त्रिविधं प्रोक्त सम्प्रदायक्रमेण च। महाकपाछ त्रिविध शखशुक्तिकपर्दिका ॥ ९ ॥ कपर्दिकाभिध पात्र सर्वपात्रोत्तमोत्तमम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BN न, Dप्र॰। <sup>2</sup> D °स्थान °।

सम्प्रदायक्रमेणैव महाकपालमीरितम् ॥ १०॥ सामान्यार्ध्ये स्फाटिक स्यादिश्वामित्र विशेषजे । रौप्यमध्ये महेशानि सैवर्ण गुरुपात्रकम् ॥ ११ ॥ भैरवे शक्तिपात्र च बीरे शक्काभिधं भवेत । शक्तिपात्र काचभव योगिन्या तु कपालकम् ॥ १२ ॥ बलिपात्रं ताम्रजं च पाद्यादीनि यथाक्रमात्। रत्नजानि महेशानि तदभावे तु पूर्ववत् ॥ १३ ॥ केरलाख्यः क्रमः प्रोक्त काश्मीर श्रृणु पार्वति । सामान्यार्ध्यं महेशानि ताम्रजेन प्रकल्पयेत् ॥ १४ ॥ विशेषार्ध्ये यत्र तम्बी किंवा स्फटिकज च वा । शक्तिजं गुरुपात्रं च घटो रौप्य<sup>1</sup>समुद्भवः ॥ १५ ॥ भैरवे तु कपाल स्याद्वीरे मुनिकपालजम् । स्फाटिक शक्तिपात्र च योगिन्यास्ताम्रज भवेत् ॥ १६ ॥ बलिपात्र काचभव शुक्तिज पाद्यकर्मणि । अर्ध्याचमनकर्मादौ शङ्कज परिकीर्त्तितम् ॥ १७ ॥ अन्यानि ताम्रपात्राणि शर्करोत्थ तु भोगकम् । श्चित्तपात्र गौडमार्गे सामान्यार्थे च वा भवेत ॥ १८॥ विशेषाध्ये कपालाख्यमभावे स्फाटिक भवेत्। स्वर्णोद्भवो घटः प्रोक्तो गुरुपात्र तु रीप्यजम् ॥ १९ ॥ भैरवाख्य महेशानि नारिकेलाभिध भवेत्। काचपात्र वीरपात्र शक्ती त शर्करोद्धवम् ॥ २० ॥ रतपात्र त योगिन्या बलिपात्र त कुर्माजम् । पाद्यादीनि महेशानि यथाकाछे न धा रियेत् ॥ २१ ॥ भोगपात्रं तु काश्मीरे गौडे स्यादात्मपात्रकम् । दिव्य पात्र केरळे स्यादिति पात्रस्य निर्णय ॥ २२ ॥

¹D रल °। °C सर्वरीप्यं। °D N ° लामे °। 'B का °। °C दाप्य °।

विशानकेरले देवि शृणु पात्रस्य निर्णयम् । शक्तिपात्रं तु सामान्ये विशेषे नारिकेळजम् ॥ २३ ॥ स्माटिकं गुरुपात्र च काचजन्यो घटो भवेत् । पात्रं व तुम्बी भैरवस्य वीरपात्र तु शार्करम् ।। २४ ॥ शक्तिपात्र तु कापाल योगिन्या ताम्रज भवेत्। शक्कजं बीरपात्र च पाद्यपात्र च ताम्रजम् ॥ २५ ॥ रौप्यमाचमने प्रोक्त स्वर्णमर्घ्यादिकर्मस् । अथार्थे मध्पर्के च तथैवाचमने शिवे ॥ २६ ॥ स्नानपात्र रत्नज स्याद्विज्ञानकेरले शिवे । केरले नारिकेलेन सर्वकार्य्याणि साधयेत् ॥ २७ ॥ केवल<sup>6</sup> बीरपात्रेण सर्वपात्राणि<sup>6</sup> कारयेत् । केवल स्वर्णपात्रेण सर्वपात्राणि कारयेत् ॥ २८ ॥ केवलं रीप्यपात्रेण सर्वपात्राणि कारयेत् । अथोक्तपात्रमध्ये तु एकेन सर्वकल्पनम् ॥ २९ ॥ एकजातीयपात्रेण सर्वपात्राणि वा शिवे। कुर्य्याचलेन देवेशि सम्प्रदायक्रमेण च ॥ ३०॥ कास्य लोह तथा रोप्य सोवर्ण परमेश्वरि । स्फाटिक पारदोत्थ च तथा मारकत शिवे ॥ ३१ ॥ रत्नवेड्रर्ध्यज वापि नवरत्नभव च वा । नारिकेल महाशङ्खसम्भवं च यथोत्तरम् ॥ ३२ ॥ उत्तरोत्तरत श्रेष्ठ सर्वसिद्धिप्रदायकम् । वक्षेषु देवदेवोशे सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥ ३३ ॥ वृक्षेषु देवदेवेशि यद्यदा<sup>8</sup>रुभवं शिवे ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C N यत्र। <sup>8</sup> N ° वाय। <sup>8</sup> D शाकर। <sup>4</sup> D केवळ। <sup>8</sup> B N केरले। <sup>8</sup> D N ° कार्याणि। <sup>7</sup> B केरले। <sup>8</sup> B ° इदा °।

श्रीफछोत्य खड्गजं च यथायोगेन कारयेत् ॥ ३४ ॥ अश्वत्यपत्राकारं वा कुतपाकारमेव च । त्रिकोणरूपं यत् पात्रं कुतपः परिकीर्त्तितः ॥ ३५ ॥ योनिरूप कलान्त्रस्यसिनमं सुमनोहरम्। सुन्दर्य्यो रहजं पात्र ताराच्छित्राविधौ स्मृतम् ॥ ३६ ॥ दलरूपं महेशानि मत्रमात्रे प्रकीर्त्तितम् । अश्वत्थपत्राकार त विद्यापञ्चकगोचरम् ॥ ३७ ॥ कियानियुक्तं देवेशि त्रित्रिशक्तौ प्रकीर्त्तितम्। त्रिशक्तिस्त्रिविधा देवि त्रितय त्रितयं त्रिषु ॥ ३८ ॥ त्रिकोणपात्रं देवेशि मत्रमात्रे प्रकीर्त्तितम् । वर्त्तुळ वैष्णवे प्रोक्तं साळम्बा शिवगोचरा ॥ ३९ ॥ कपालपात्राभावे तु विश्वामित्रकपालजम् । तदभावे महेशानि तद्रुप धातुगोचरम् ॥ ४० ॥ कत्तेव्य यत्नतो देवि बगलाया च काचजम् । वामदक्षक्रमेणैव विपरीतं तथा भवेत् ॥ ४१ ॥ अथवा देवदेवेशि कपालं सर्वगोचरम् । यत्र तम्बीकपाल तु प्रोक्त कापालिके मते ॥ ४२ ॥ कपालपात्र देवेशि नीलचीन कमे मते। अथवा देवदेवेशि महापात्र कपर्दिकम् ॥ ४३ ॥ पात्रमध्ये कपर्दीशस्तत्र तिष्ठति पार्वति । त्वरित भिद्धिदानत्वात् पञ्चविद्याविधौ स्मृतम् ॥ ४४ ॥ विश्वामित्रकपाल च ब्राह्मणस्य प्रकीर्तितम् ।

तदभावे महेशानि कुलपात्रसम प्रम् ॥ ४५ ॥ अर्घ्यपात्रं ग्रुमं विद्धि सर्वसिद्धिप्रदं शिवे । वर्षाणां तु चतुःषष्टिस्ताम्रा'र्थ्ये देवता स्थिता ॥ ४६ ॥ शतं वर्षाणि रौप्ये च सहस्रं स्वर्ण पात्रके । दशसाहस्त्रकं देवि स्फाटिके देवता स्थिता ॥ ४७ ॥ तथा मारकते देवि रत्नजे रत्नयग्मकम् । विश्वामित्रकपाछे त छक्षवर्षाणि पार्वति ॥ ४८ ॥ कपालपात्रे देवेशि दशलक्षाणि पार्वति । खड़ जे दशसाहस्त्र मौक्तिके विंशति. प्रिये ॥ ४९ ॥ विश्वामित्रकपाले वा कपाले वा महेश्वरि। देवता वरदाः सर्वाः स एव परमेश्वरः ।। ५०॥ स धन्यः स च विज्ञानी स एव दर्शनी मतः । स सर्वयज्ञयाजी च सर्वविद्या रहस्यवित् ॥ ५१ ॥ स ब्रह्मवित् सर्वमत्ररहस्यरूप एव हि । आनन्दात्मा परात्मा स र सकलादिप्रभेदतः ॥ ५२ ॥ विश्वामित्रकपाले वा सर्वपात्राणि कारयेत्। कपदर्यों वा महेशानि सर्वपात्राणि कारयेत ॥ ५३ ॥ एके कपाले देवेशि सर्वपात्राणि भावयेत । विश्वामित्रकपालस्य कपालस्यापि पार्वति ॥ ५४ ॥ शिवशक्त्योर्यथा ज्ञान नहि कोऽपि विजानते । तथा कपालविज्ञानं नहि कोऽपि विजानते ॥ ५५ ॥ कपर्दी च भवेदादात्तदेव नारिकेछतः । पात्रमाळां यथा वन्त्रं कार्येत् परमेश्वरि ॥ ५६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D तम °। <sup>8</sup> B रीप्य °। <sup>8</sup> D स्फटिका। <sup>6</sup> B D ° रि। <sup>8</sup> B ° जापी, C राजीव। <sup>8</sup> D स च सर्व °। <sup>7</sup> B परमास्मा, D परात्मान । <sup>8</sup> B D N तथा। <sup>8</sup> N पत्रं।

तृतीयः स्फाटिको देवि सकलो निष्कलो मतः। सूर्याद्वहिकरो देवि सकलः परिकीर्त्तितः ॥ ५७ ॥ पूर्वीत्तरप्रभेदेन चापर सकल शृणु । चन्द्रदर्शनमात्रेण पौर्णमायामथाश्विने ॥ ५८ ॥ सक्छ: कीर्तितो देवि जलस्त्रावी महोत्तम: । काली तारा तर्पयेद्धि तेनामृतजलेन च ॥ ५९ ॥ केरलाख्ये सम्प्रदाये नारिकेलार्घपूजनम् । काश्मीराद्ये सम्प्रदाये स्फाटिकार्ध्यप्रपूजनम् ॥ ६० ॥ गौडमार्गे महेशानि कपालार्थे प्रपूजनम् । काश्मीरगौडयोर्देवि द्रव्यभेदोऽस्ति वै कचित् ॥ ६१ ॥ नारिकेलं समादाय सुपकं सुन्दर दृढम् । मध्ये स्फोट समाचर्य नेत्रनासासुलक्षणम् ॥ ६२ ॥ नेत्रद्वयं तु संस्थाप्य चारुरूपं गुणोत्तरम् । नववर्ण मयं कृत्वा पञ्चवर्णमयं च वा ॥ ६३ ॥ रौप्यनेत्रे स्वर्णनेत्रे नीलरतादिनेत्रके । समासाद्य महेशानि तत्र नासा समाचरेत् ॥ ६४ ॥ नेत्रयुग्मस्य मध्ये तु मुख कार्य्य महेश्वरि । ईटरां सूक्ष्मरूप च मालार्थे परिकीर्त्तितम् ॥ ६५ ॥ तद्रप स्पाटिकोत्थ च काश्मीराख्यमते मतम् । त्रिकोणयोनिरूपो वा स्फाटिक. शुभदायक ॥ ६६ ॥ गौडे कपाछ संप्रोक्तं नासाया मुखमाचरेत् । ऊर्ध्वाम्नायः केरलः स्यात् काश्मीर पश्चिमो भवेत् ॥ ६७ ॥ विलासाख्यो वैष्णवाख्यो दक्षिणाम्राय एव च । पूर्वे चैतन्य आख्यातस्तूत्तरे गौड एव च ॥ ६८ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  C  $^{\circ}$  प्राची ।  $^{3}$  C  $^{\circ}$  द्वन्द्व ।  $^{3}$  D N राज्य न नोर्मतं ।  $^{5}$  D  $^{\circ}$  राज्य म नोर्मतं ।

विद्यासङ्केतभेदाभ्या कपाल तारिणी त्रयम् । महाराङ्केऽप्यसक्तश्चेत् स्फाटिक्या मालया जपेत् ॥ ६९ ॥ कपालालाभतो देवि स्पाटिक कारयेद्रवम् । पात्राणां निर्णय बक्ष्ये सख्याभेदक्रमेण च ॥ ७० ॥ सम्प्रदायऋमेणैव पात्राणा स्थापन शिवे । महाकलाकलारन्ध्रवर्णिति वेदा भावयेत् ॥ ७१ ॥ सामान्यार्ध्यो भवेदादौ सामान्यार्ध्यो द्विधा स्मृत: । सक्छो निष्कल्थेव सकलो हा रपूजनात् ॥ ७२ ॥ निष्कल केवलो यश्च निष्कल सर्वगोचर । सामान्यार्थद्वय देवि घटश्रैव तृतीयक. ॥ ७३ ॥ विशेषार्ध्यसुर्थ स्याद्गरुपात्र तु पञ्चमम् । दिव्योघाख्य च सप्रोक्तं सिद्धौघाख्यं रसाभिधम् ॥ ७४ ॥ मानवौघाभिध देवि सप्तम परिकार्त्तितम् । गुरुपात्र तत प्रोक्त भैरवाख्य च रन्ध्र कम् ॥ ७५॥ शक्तिपात्र च दशम वीरपात्रं शिवा भिधम् । तत. श्रीयोगिनीपात्र सूर्य्यसंख्याभिध भवेत् ॥ ७६ ॥ नव वै बलिपात्राणि सकलादिप्रभेदतः। बल्यर्पणाभिध पात्रं सकलं परिकीर्त्तितम् ॥ ७७ ॥ निष्कलानि महेशानि बट्कादीनि सिद्ध्य. । बटुको योगिनीक्षेत्र गणपाः परमेश्वरि ॥ ७८ ॥ सर्वभूतानि देवेशि ताराक्षोभ्यस्तथैव च । पादात्रय तथा देवि प्रोक्तमाचमनीयकम् ॥ ७९ ॥ अर्ज्यपात्रत्रय देवि मधुपर्के त्रयं भवेत् ।

<sup>ै</sup> B रूपाणा । ै D भाविनी  $^\circ$  । ै B  $^\circ$  मान्यो द्विचिय , D  $^\circ$  सान्यादिविची । ै D बद्ध  $^\circ$  । ै D  $^\circ$  रा  $^\circ$  ।

पञ्चामृते पञ्चक च स्तानार्थं गुणसंख्यकम् ॥ ८० ॥ ततस्त प्रोक्षणीपात्रं करक्षाछनज ततः । गन्धपात्र पुष्पपात्र ततो नैवेद्यपात्रकम् ॥ ८१ ॥ शुद्धोदकाभिधं पात्रं भो गासपात्रकं ततः । ततः पाच कपात्र त ततो नीराजनादिकम् ॥ ८२ ॥ स्थानीयपीठपात्रं च दीपपात्रचतुष्टयम् । घततेले दक्षवामे सौगन्ध्यम<sup>8</sup>दने तथा ॥ ८३ ॥ पात्राणां च चतु षष्टिः सख्या प्रोक्ता तु केरले । काश्मीरे पीठमेव' स्यात् कलासख्यानि वै शृणु ॥ ८४ ॥ दिव्योत्तमोत्तमौ प्रोक्तौ सद्यः सिद्धिकरौ परौ । अथ षोडशपात्राणि शृणुष्वं परमेश्वरि ॥ ८५॥ सामान्यार्थं विशेषार्थं श्रीपीठ गुरुपात्रकम् । मैरवास्य पञ्चम त वीरपात्र रसाभिधम् ॥ ८६ ॥ शक्तिपात्र योगिनीं च बलिपाद्ये तथैव च। <sup>°</sup>आचमनीयाख्यपात्रं चार्घ्यपात्र तथैव च ॥ ८७ ॥ मध्पर्काभिधं पात्र पञ्चामृतमनन्तरम् । स्नानपात्रं हस्तश्रहिपात्रं च प्रोक्षणीं तथा ॥ ८८ ॥ पात्र षोडशक प्रोक्त केरले पश्चिमेऽपि च। मध्यकींत्तरं देवि शङ्कोति कौछिकेऽपि च ॥ ८९ ॥ चिदानन्दसम्प्रदाये शृणु पात्राणि पार्वति । सामान्य च विशेष च कलश गुरुपात्रकम् ॥ ९० ॥ भोगपात्रं शक्तिपात्र योगिनीबीरपात्रके । बिलपाद्याचमनीयं च अर्घ्यस्नाना भिधं प्रिये ॥ ९१ ॥

देवीशङ्केति देवेशि पात्राण्येवं तु षोडश । अथवा कलश राङ्क शक्तिपात्रत्रय भवेत् ॥ ९२ ॥ श्रीगुरुभोगपात्राणि त्रिषु पात्रेष्वय विधि । आन¹न्दाख्ये मते देवि पात्राणि कीर्त्तितानि च ॥ ९३ ॥ सामान्यार्थ्यो विशेषार्थ्यो घटः श्रीग्रहभोजनात । शक्तिपात्र योगिनी च बीरपात्रं बिछस्तथा ॥ ९४ ॥ पाद्यमाचमनीय च भोगचाराभिधे भवेत् । देवीपात्र श्रीगुरुश्व मोगश्च योगिनी तथा ॥ ९५ ॥ बलिपात्र शक्तिपात्रं वीरपात्र<sup>8</sup> तथैव च । तथाचमनपात्र च चिदानन्देष्वय विधि ॥ ९६ ॥ देवीगुरुभोगपात्रं योगिनीब्रह्म शक्तिजम् । सिद्धचैतन्यमार्गस्य पात्राणि परमेश्वरि ॥ ९७॥ योगिनीवीरपाद्यादि पचचक्रमते भवेत् । आनन्दवीरदेवस्य क्रम प्रोक्तो महेश्वरि ॥ ९८ ॥ सामान्यार्थो विशेषार्थः कठशो गुरुभैरवः । एते " सर्वादौ सप्रोक्ता. सामान्यपरिभाषया ॥ ९९ ॥ बिल. पाद्याचमनीये च अर्ध्येति नव पार्वति । पचमानन्दनाथस्य मार्ग प्रोक्तो मया तव ॥ १००॥ पचक भोगशक्ती च विश्वरूपाभिधे भवेत । देवीगुरुमोगशक्तियोगिनीबीरपात्रकम् ॥ १०१ ॥ बिछ पाद्याचमनीये च अर्धिति योगरूपजे । सृष्टिसंहारमार्गेण परिवर्त ऋमेण च ॥ १०२ ॥ ओक्यानं चतुरस्र च कामरूपं च बर्तुळम् ।

¹BCN न °। ³BCN add तुः °B° दो। 'B° बलि °, CD° वर्ण °। °B इति। "B° पविधी। 'B° र्ग °° D उस्तानं, उड्डानं। जासन्धरं वर्धचन्द्र ज्यस्रः पूर्णगिरिर्भवेत् ॥ १०३ ॥ शह्यमंत्र भोगपूजाबिलपात्राणि पंच च। स्वदक्षिणादिवामान्तं संस्थाप्य पूजयेच्छिवाम् ॥ १०४ ॥ कुलनाथमत प्रोक्तं भैरवस्य मतं शृणु । स्ववामभागे देवेशि अर्घ्यादिस्थापनिऋयाम् ॥ १०५ ॥ पाद्यार्घ्याचमनीयानि सामान्यार्ध्यविशेषकम् । सामान्यार्वघटो देवि श्रीपात्रं देवताग्रके ॥ १०६ ॥ स्ववामे कलशस्याङ्के मधुपर्को महेश्वरि । तद्दक्षिण आचमनीय पाद्य यहेन सचरेत् ॥ १०७ ॥ निवापा ख्यमत प्रोक्त सक्षेपेण महेश्वरि । अथ वक्ष्यामि देवेशि शम्भ्रनायमत शृणु ॥ १०८ ॥ आदौ कुम्भं तथा शङ्ख श्रीपात्र शक्तिपात्रकम् । गुरुपात्र भोगपात्र बलिपादादिपात्रकम् ॥ १०९ ॥ योगिनीबीर पात्र च वामावर्त्तक्रमेण च । सामान्यार्धघट चैव श्रीपात्रं तदनन्तरम् ॥ ११० ॥ श्रीपात्रघटयोर्मध्ये सर्वपात्राणि पातयेत् । गुरुपात्र घटस्यान्ते तदन्ते भोगपात्रकम् ॥ १११ ॥ तदन्ते शक्तिपात्र च योगिनीनां तु पात्रकम् । तदन्ते वीरपात्र च तदन्ते बलिपात्रकम् ॥ ११२ ॥ पाद्य चाचमनीयञ्च तदन्ते चार्ध्यपात्रकम् । पुनराचमनीयं च मधुपर्कस्तथैव च ॥ ११३ ॥ स्नानीयं प्रोक्षणी चेति काइमीराख्ये कलाभिधाः । करक्षालनज चैव तथा पञ्चामृतेति च ॥ ११४ ॥ तदाष्टादश पात्राणि काश्मीराख्यमते शिवे ।

¹ D ° मार्गो । ° C ° ऋथी । ° D ° त्मके । ⁴ B C N ° सा ° । ° C N रस ° ।

# चतुर्थः पटलः

सामान्यार्ध्यविशेषार्थ्यो श्रीघट परमेश्वरि ॥ ११५ ॥ घटान्ते गुरुपात्रं च तदन्ते भैरवाभिधम् । शक्तिपात्रं ततः प्रोक्त वीरपात्रं ततः शिवे ॥ ११६ ॥ बलिपात्रं योगिनी च पान पात्र तथैव च । भोगपात्र च देवेशि नव पात्राणि पार्वति ॥ ११७ ॥ पाद्यादीनि महेशानि सामान्यत्वेन पश्चिमे । तद्दक्षिणे पाद्यपात्रमर्ध्यमाचमनीयकम् ॥ ११८ ॥ प्रोक्षणीति महेशानि स्थापयेदाद्यवत् शिवे । गुरुपात्र तत्पदाभ्या भैरव बटुकेन च ॥ ११९ ॥ शक्तिपात्र भुवनेश्या वीरपात्र शिवेन च । बलिपात्र गणेशाद्यैर्योगिन्या तन्मनु भैवेत् ॥ १२०॥ अन्यानि प्रणवेनैव सर्वपात्रेष्वय विधिः। विशेषार्घेण दिन्यौवान् गुरुपात्रे गुरून् यजेत् ॥ १२१ ॥ पुरुष भैरवेणैव श्रीपात्रेणाऽमृतेश्वरि । म्लदेबीपदे देवी प्रोक्ता तु मूलशारदा ॥ १२२ ॥ आनन्दभैरव देवं भैरवेन प्रतर्पयेत । बिलना तु गणेशादीन् योगिन्या योगिनीं शिवे ॥ १२३ ॥ हृदि देवीं विशेषेण श्रीपात्रेण त सावृतिम् । विशेषेण हृदा प्रोक्त. प्रोत्सर्ग. श्रीजळेन च ॥ १२४ ॥ अन्येषा चैव सामान्यपात्रेण परमेश्वरि । वीरपात्रेण छोकेशा. शक्या ब्राह्यादिमातरः ॥ १२५ ॥ विशेषपात्राद्या<sup>6</sup> पूजा सा पूजा<sup>7</sup> सर्वतोत्तमा । प्रत्यावृत्तौ महेशानि देवताभ्यो निवेदनम् ॥ १२६ ॥

 $^{1}$  B C N  $^{\circ}$  चात्म  $^{\circ}$ ।  $^{\circ}$  D नो  $^{\circ}$ ।  $^{\circ}$  В D तत , N जपेत् ।  $^{\circ}$  В D  $^{\circ}$  प महेश्वरि ।  $^{\circ}$  В D सर्वेषा , С सद्य ।  $^{\circ}$  D  $^{\circ}$  त्रयो ।  $^{\circ}$  D सर्वेष्ठ ।

प्राणायामप्रमाण च वडङ्गध्यानके तत । पुनरावरणं पूज्यं पञ्च षोडश वै दश ॥ १२७ ॥ जपं कृत्वा सिनवेदा प्राणायामादिपूर्वकम् । पुनरावरण पुज्य प्रोक्तमावरणऋम. ॥ १२८ ॥ एव क्रमेण देवेशि सर्वावृतिं प्रपूजयेत् । प्रत्यावृत्तो प्रोक्तमुद्रा दर्शये।द्विधिपूर्वकम् ॥ १२९ ॥ अनुक्तमुद्रावरणे तदायुधमयी भवेत्। संघट्टना योनिमुद्रा खेचरी च तदायुधा ॥ १३० ॥ यदावरणसक्षेपस्तदावरणमयी च सा । विस्तारश्चेत् महेशानि सघटाचास्तदन्तकाः १३१॥ पुन पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा सायुधिति सवाहना । सशक्ती च समुद्रा च ससिद्धी च समुचरेत् ॥ १३२ ॥ सम्प्रदायत्रयेऽपि स्याःकाण्डानुसमयो ह्ययम् । सामान्यार्ध्यघटे देवि विशेषार्ध्यस्तृतीयकः ॥ १३३ ॥ पात्रत्रयक्रमेणैव पूजन वा भवेत् शिवे । सामान्य च विशेष च श्रीघटश्व तृतीयक ॥ १३४ ॥ केवल त विशेषेण पूजन तु महेश्वरि । गौडमार्गे महेशानि पात्राणा निर्णय शृणु ॥ १३५ ॥ सामान्य द्वितय देवि द्वार देशान्तमार्गत । देवाग्रे त विशेषार्थी घटान्ते गुरुपात्रकम् ॥ १३६ ॥ श्रीपात्रसज्ञा देवेशि विशेषार्थे प्रकीर्त्तेता । भोगपात्र ततो देवि शक्तिपात्र तत. शिवे ॥ १३७ ॥ योगिनीवीरपात्रे तुं बिलपात्रं तत. शिवे।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> ВС D म समाचर्यः <sup>\*</sup> В D N ° फिकः <sup>\*</sup> С या। <sup>\*</sup> В विहार ° । \* С ° षु । <sup>\*</sup> В N ° दोः

# चतुर्थः परसः

आचमनीयं महेशानि प्रोक्तमन्यद्विशेषतः ॥ १३८ ॥ अर्ध्यत्रयं गुरो: पात्रं भैरबीपात्रक तत: । शक्तिपात्रं योगिनी च बिल्पात्रं ततः शिवे ॥ १३९ ॥ अर्घस्य त्रीणि पात्राणि पाद्यस्यापि त्रयं भवेत । आचमने त्रयं देवि मधुपर्क स्तत. शिवे ॥ १४० ॥ म्नानीयं करशुद्धिश्च यजु<sup>8</sup>गोंडि विधि: स्पृतः । स्वदक्षे प्रोक्षणीपात्र आदायाद्भिः प्रपूरयेत् ॥ १४१ ॥ किंचिदर्भाम्बु संगृह्य प्रोक्षण्य म्मिस योजयेत्। तत साधारक पात्र पुरतः स्थापयेद्धुधः ॥ १४२ ॥ तत्पार्श्वे पाद्यदान च तत्पार्श्वे चार्ध्यदानकम् । आचमनीयं च तत्पार्श्वे वामे तु मधुपर्ककम् ॥ १४३ ॥ पुनराचमनीय च स्नानीय तत् ऋमान्ध्यसे क्।। गन्धपुष्प तथा दक्षे पृष्ठे तुं करक्षाळनम् ॥ १४४ ॥ स्ववामे स्थापयेत् कुम्भ बामहस्तेन धारयेत्। ''ॐ ऑं '' इति च मत्रेण पार्श्वे धृत्वा च तज्जलम् ॥ १८५ ॥ " नु धौर " इति मत्रेण देवतीर्थेन सस्पृशेत्। आ लान याग्वस्तूनि गन्धपुष्पादिकानि च ॥ १४६॥ प्रोक्षयेत्<sup>10</sup> प्रोक्षणीतोयैर्गायत्र्या मूलमन्त्रत. । साध्यसाधकयोर्भध्ये षट्त्रिंशदङ्गुळं भवेत् ॥ १४७ ॥ द्वादशाङ्गुलम्द्वं च अधोभागे तथाङ्गुलम् । द्वादशाङ्गुलमध्यस्य तत्र संस्थापयेद्वधः ॥ १४८ ॥ आत्मनः पुरतो वामे त्रिकोण विलिखेद्भवि । सार्धद्वादश वै देवि चार्घ्या भें द्वादश प्रिये ॥ १४९॥

```
<sup>1</sup> C D N ° नीये। <sup>8</sup> B ° कें तथा। <sup>8</sup> D यद् यद् , B N पंच °। 

<sup>6</sup> D च्येंबु, N र्घ्यांतु °। <sup>6</sup> D ° क्तान्य °। <sup>6</sup> C रुपजे °। <sup>7</sup> D वा। 

<sup>8</sup> B D न । ° D स्वा °। <sup>10</sup> N ° जे। <sup>11</sup> B E ° र्घ्यं।
```

आराध<sup>1</sup>न स्थापन च पूजनं पूरण तथा। गन्धपुष्पे मण्डल स्य विन्यासः पुष्पसंश्रयः ॥ १५० ॥ अमृतीकरण पात्र प्रतिपत्तिरियन्तव । सामगौडे विधिरय सक्षेपेण प्रकाशित. ॥ १५१ ॥ पात्राणा विंशति: शिवे सामगौडे विधि शिवे । आद्यत्रय गुरुर्भोग. शक्तिश्च योगिनी शिवे ॥ १५२ ॥ वीरपात्रं बलिपात्र पाद्यार्घ्याचमनीयकम् । करक्षालनपात्र च मूलाना च प्रवर्तकम् ॥ १५३ ॥ सामान्यार्ध्यादाचमान्तमःयं च करशुद्धिजम् । उच्छिष्टबलिपात्र च बलिपात्राणि सप्त चै। १५४॥ अथ पाचक पात्र च क्रूरगोडे विधिः शिवे । एकविंशतिपात्राणि गौडे चैवात्र सन्ति च ॥ १५५ ॥ शाक्ते प्रोक्तमिदं देवि वीरशाक्ते तु शङ्कारि । शक्क न मुख्य<sup>8</sup> देवेशि शैवे शाक्ते न कारयेत् ॥ १५६ ॥ लोक°सन्दर्शनार्थं 10 🌉 क्रूस्य स्थापन चरेत्। हैवि पङ्क्तिक्रमेणैव पात्राणा स्थापन चरेत् ॥ १५७॥ सामान्यार्ध्यो विशेषश्च घटश्च पाद्यपात्रकः । 🧃 आचमनीय तथार्थ्यं च पुनराचमनीयकम् ॥ 🐍 ५८ ॥ मधुपर्कामृते देवि स्नानीय प्रोक्षणी तथा । शक्तियुक्तो यदा शम्भुस्तदा कलशपूजनम् ॥ १५९ ॥ नो चेतु जलवत् 1 स्थाप्य पूज्यो वैदिककर्मणा । पूर्णदीक्षाप्रयुक्तश्चेन्छक्तिपात्रादिक चरेत् ॥ १६० ॥

 $<sup>^1</sup>$  D ° वाह  $^\circ$ ।  $^3$  D ° q °।  $^3$  D शिता, C ° शते।  $^4$  B ° अं च सप्तम ।  $^5$  B याच  $^\circ$ , N पाव  $^\circ$ ।  $^6$  C स्मृत ।  $^7$  B सङ्करी, D N ° रम ।  $^9$  D ° रहे।  $^{10}$  B ° सन्देशार्थ ।  $^{11}$  B ° मव  $^\circ$ ।

बिल्वपात्रेण देवेशि विश्वामित्रेण वाचरेत् । वैष्णवे तु महेशानि पुर. सामान्यपात्रकम् ॥ १६१ ॥ शङ्कपात्र वामभागे स्वस्य देव स्य पार्वति । प्रजाद्रव्यं दक्षभागे तन्मध्ये परमेश्वरम् ॥ १६२ ॥ वैष्णवे देवदक्षे तु शह्च तिहक्षु पार्वति । पाद्यार्घ्याचमनीयं च मधुपर्के क्रमाद्भवेत् ॥ १६३ ॥ तदुदकषट्पात्र च जलसस्थापनाय च। सिद्ध किल्पतिदिच्यार्गाद्वामदक्षे घटो भवेत् ॥ १६४ ॥ शक्तियुक्तवेष्णवस्य प्रोक्तमेतन्मया तव । अयुक्तस्य महेशानि न सामान्यघटो भवेत् ॥ १६५ ॥ विशेषदीक्षितश्चेत्स्याच्छक्तिवीरादि कार्येत् । शैवे पि स्वस्य दक्षात्त सामान्यात्प्रोक्षणीति च ॥ १६६ ॥ तदन्ते स्थापयेद्देवि सीरे शृणु महेश्वरि । सौरे गौडे च सामान्यादद्वावर्ध्यों सूर्य्यगोचरौ ॥ १६७ ॥ विशेषात् प्रोक्षण्यन्त च स्थापयेत्परमेश्वरि । जैने बौद्धे त तारावद्भरवे कालिकाविधि ॥ १६८॥ दर्शनायतने देवि विशेषार्थ्यघटादिकम् । प्रोक्षण्यत समासाय केरलादिक्रमेण च ॥ १६९ ॥ गणेशे चोभय देवि शहुस्वाचमने भवेत् । सामान्यार्थे भवेद्वारि सामान्य च विशेषकम् ॥ १७०॥ श्रीपात्रमिति देवेशि चार्चे स्वायभुवेऽपि च । गणेशवग्प्रकर्त्तव्य नान्यथा शा कूर वच ॥ १७१॥ सर्वत्र शक्तियोगैश्व शाक्त वत् परमेश्वरि ।

 $<sup>^1</sup>$  D धर्म  $^\circ$ ।  $^3$  D  $^\circ$  द्धि  $^\circ$ ।  $^3$  C  $^\circ$  रो हि कारथेत् ,  $^3$  B D  $^\circ$  वीरी यजेन्छिवे ।  $^4$  D सीरे  $^\circ$ ।  $^5$  B रीवे ।  $^6$  B D शक्ति  $^\circ$ ।  $^5$  D  $^\circ$  युक्।

वामावर्त्तक्रमेणैव गौडे कौले तु पात्रकम् ॥ १७२॥ काश्मीरे दक्षवदने केरले मण्डल कमात्। केवलं शङ्कमात्रेण केरले चरितार्थता ॥ १७३ ॥ पूजोपकरणं दक्षे पृष्ठे नैवेद्यमेव च । करक्षाळनपात्र तु स्वप्रष्ठे परिकीर्त्तितम् ॥ १७४ ॥ घतदीपो भवेदक्षे तैलदीपो हि बामतः। त्रिकोणाकारतो वापि वहिचक्रक्रमेण च ॥ १७५ ॥ मेधादीक्षाविधौ देवि स्थापनं परिकीर्त्तितम् । सर्वपात्राणि सस्थाप्य स्ववामे तु घटोत्तरे ॥ १७६ ॥ घटस्य पुरुष देवि परित परिकीर्त्तितम् । शङ्खस्य देवी शङ्कस्य मुखे तु देवताप्रतः ॥ १७७ ॥ '' प्रजयामि तर्पयामि नमो''ऽन्त केरले मतम् । " तर्पयामि पूजयामि नमः " काश्मीरगोचरः ॥ १७८ ॥ हृदयस्यास्य योगे तु साम्राट्केरल ईरित: । '' पूजयामि नमो देवि तर्पयामि नम''स्तथा ॥ १७९ ॥ आदिकेरलसाम्राज्ये महत्पूर्वादि कीर्त्तितम् । नमः पूजा तर्पणे तु केरले परमेश्वरि ॥ १८० ॥ पूर्णानन्दश्चिदानन्दो बोधानन्द प्रकीर्त्तितः। अष्टी भेदा महेशानि हृदाचन्तप्रयोगत ॥ १८१॥ मध्य योगादि शिवे सभेदा परिकीर्तिता । आदी मध्ये तथा चान्ते बिट्टान तु गौडके ॥ १८२ ॥ आदौ च बिलेदानं च काश्मीरे परिकीर्तितम् । अन्ते बिछ केरले तु केवल तर्पणं यदि ॥ १८३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B° का। <sup>2</sup> D° लमुत्तर <sup>2</sup>। <sup>3</sup> B N व मे । <sup>4</sup> C N <sup>4</sup> उन्यं। <sup>5</sup> C D मग्र<sup>2</sup>। <sup>8</sup> B द्य<sup>5</sup>, D स्व<sup>2</sup>।

विला'साख्यस्तदा देवि पूजनं तर्पणं च वा। विश्वरूप"विधौ देवि केरले पूजने सित ॥ १८४ ॥ श्रीपूर्वी पादुका वापि केवलापादुकापि वा। तदेवतातर्पणं वा ह्रस्व दीर्घं च वा प्रिये ॥ १८५ ॥ सबिन्दु वा महेशानि संपूर्ण वा समाचरेत्। चीनमार्गेऽपि तारिण्यां मंज्रघोषेऽपि पार्वति ॥ १८६ ॥ ''वज्रपुष्प प्रतीच्छे''ति स्वाहान्तेन प्रपूजनम् । वामावर्त्तक्रमेणैव दक्षवामक्रमेण च ॥ १८७ ॥ केवल दक्षावर्त्तेन केवलं वामहस्ततः। मेदाष्ट्रत्रिं शति शिवे कीर्त्तित परमेश्वरि ॥ १८८ ॥ केवछानन्दयोगेन केवछानन्दयोगतः। आनन्दनाथयोगेन नाथानन्दक्रमेण च ॥ १८९ ॥ सिद्धमानव दिव्यादिप्रज्ञाचैतन्यबोधतः । विलास कमयोगेन तथा सरस्वतीक्रमात् ॥ १९०॥ वक्ष्यमाणक्रमेणैव भेदबाहुस्यमीरितम् । इति सक्षेपत प्रोक्त विशेष कथ्यते प्रिये ॥ १९१ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममद्दातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षीभ्यतारासंवादे पात्रनिर्णयकथन नाम चतुर्थ पटल ॥ ४॥

¹ D ° ना ° । ° С N ° पूजा ° । ° D N ° वं ° । ⁴ В D N ° आहु । ° N ° व्योम च । ° D ° नाश ° ।

#### पश्चमः पटलः ।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम् ।

#### श्रीशिव उवाच।

रहस्यातिरहस्यं च कथ्यते शृणु पार्वति ॥ १ ॥ सद्भौहावासना कृत्वा पूर्व परशिवस्थिता । ध्यानस्य सश्रुतिर्जाता सा ब्रह्मवासनागता ॥ २ ॥ यदारम्य पर रूप विज्ञान सुमनोहरम्। रूपं धृतं महेशानि तदारभ्य प्रपचता ॥ ३ ॥ यदि कादिमत चैक वर्त्तते परसुन्दरि । तदा पुमास. सर्वेऽपि महाकालस्वरूपिण ॥ ४ ॥ सर्वा स्त्रियो महेशानि काळीतारामया . स्मृता . । एव बुद्धिर्यदा चेत्स्यात्रहि ससारकल्पना ॥ ५ ॥ ससारोत्पत्तिकार्य्यार्थं प्रपञ्चोऽयं विनिर्मितः । शाक्त शैव गाणपत्यं वैष्णव सौरबीद्वकम् ॥ ६ ॥ एवं क्रमेण देवेशि मतमेनद्विनिर्मितम् । मतानि बद्धसंख्यानि तदारम्य महेश्वरि ॥ ७ ॥ सजातानि महेशानि प्रपञ्चार्थं हि निश्चितम् । अम्भोधिर्जलिध <sup>8</sup>श्चैव समुद्र: सागरो यथा ॥ ८ ॥ यथा एते तु पर्य्यायास्तथैतानि मतानि च ।

 $^1$  B ब्र° ।  $^8$  B ° नाकुला ।  $^8$  D सूते  $^9$  ।  $^4$  D ° थी ।  $^5$  C श्र्णु ।  $^8$  B तिहि ।  $^7$  D ° तं ।  $^8$  C ° द  $^8$  ।

वैदिके शक्तिनिन्दा च शैवे वैष्णवनिन्दनम् ॥ ९ ॥ वैष्णवे गणनिन्दा च गाणपे सौरनिन्दनम् । सीरे चान्द्रस्य निन्दा च चान्द्रे बौद्रस्य निन्दनम् ॥ १० ॥ स्वा यम्भुवस्य निन्दा च बौद्धमार्गे महेश्वरि । सौभर्यां चीननिन्दा च चीने जैनस्य निन्दनम् ॥ ११ ॥ पौराणे जैननिन्दा च जैने पौराणनिन्दनम् । पौ राणे मन्त्रशास्त्रस्य निन्दन परमेश्वरि ॥ १२ ॥ धर्मशास्त्रे महेशानि तथा कौलिकनिन्दनम् । एव भिन्नमतान्येव सजातानि महेश्वरि ॥ १३ ॥ वेदाना शास्त्र बाह्रस्य प्रपचार्थं महेश्वरि । एव निन्दासमापने मेदे जाते महेश्वरि ॥ १४ ॥ नैकत्र तु मनो लग्न कस्यचित्परमेश्वरि। सर्वत्रान्योन्यनिन्दा च तर्देक्य न प्रजायते ।। १५ ॥ तदैक्यस्य सुसिद्धयर्थ प्रपचार्थं प्रकीर्त्तितम् । भिन्न भिन्न प्रशसन्ति निन्दन्ति च परस्परम् ॥ १६ ॥ न विद्यासिद्धिमाप्रोति सभ्रमन्ति पिशाचवत् । अन्योन्यैर्यदि निन्दा न तदैक्य च प्रजायते ॥ १७ ॥ तदैक्यस्य सुसिद्धवर्थं कालिकां तारिणी यजेत् । पुनर्वे दैत्यनाशाय भक्तानुग्रहणाय च ॥ १८ ॥ सुन्दरं कूरमत्युप्र रूप सबिभ्रती शिवा। रूपमेतत् प्रपचार्थं कीर्त्तित तु मया तव ॥ १९ ॥ पुराणन्यायमीमासासाख्यपातञ्जलस्तथा । वेदान्तो व्याक्र<sup>10</sup>तिर्देवि धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः ॥ २०॥

छन्दो ज्योतिर्वेद्यकादि विद्या एताश्चतुर्दश । प्रपञ्चार्थं मया प्रोक्तमेकत्वं परिणामजे ॥ २१ ॥ प्रकृतं कच्यते देवि शृणु सावहिता भव । चतुर्वेदेश्वरी प्रोक्ता श्रीमहाभवतारिणी ॥ २२ ॥ अथर्ववेदाधिष्ठात्री श्रीमहाकाछिका परा । विना कार्टी विना तारा नाधर्वणविधि कचित्।। २३॥ केरले कालिका प्रोक्ता काश्मीरे त्रिप्ररा मता। गौडे तारेति सप्रोक्ता सैव लोकोत्तरा" भवेत् ॥ २४ ॥ हादौ त्रितयमेतद्धि सक्षेपेण प्रकार्तितम् । अथ कादौ केरले त त्रिपुरा सा प्रकीर्तिता ॥ २५ ॥ काश्मीरे तारिणी बाला गौडे काली प्रकीर्तिता । शिवदेवी परा जाता दक्षिणामूर्त्तिभेदत ॥ २६ ॥ अथानन्दभैरवाख्यमतभेदेन पार्वति । देवीसकाशाद्या प्राप्ता स्वगुर्वन्तं तु शक्तित ॥ २७॥ शके परम्परा या तु न विच्छिना महेश्वरि । तनामाज्ञाक्रमेणैव जेया देवी परपरा ॥ २८ ॥ शम्भो सकाशाद्या प्राप्ता स्वगुर्वन्तं महेश्वरि । तन्नामाजाक्रमेणैव सा शिवस्य परंपरा ॥ २९ ॥ दक्षिणामूर्तितो देवि स्वर्गवन्तक्रमेण च । तन्नामाज्ञात्रमेणैव सा वै तस्य परपरा ॥ ३० ॥ अविच्छिना यदा सा वै चत् शङ्कर योगत । तदान्य सम्प्रदायो हि भविष्यति महेश्वरि ॥ ३१ ॥ केरलक्षेष काश्मीरो गौडक्षेष ततीयक ।

 $<sup>^{1}</sup>$   $\mathbf{D}$  वेंद्साङ्गः।  $^{8}$   $\mathbf{D}$  त्रयीः।  $^{8}$   $\mathbf{C}$  तदाः।  $^{4}$   $\mathbf{B}$  तुन्तस्यः,  $\mathbf{D}$   $^{8}$  धकस्यः।  $^{8}$   $\mathbf{B}$  संस्कारः।

चतुर्णामपि देवेशि त्रितयं तिष्ठति प्रिये ॥ ३२ ॥ ''गृह्वामि च प्रगृह्वीयात्" विलासे पानकर्म च। ''जुहोमि च जुषस्वे"ति केरले पानकर्म्म च ॥ ३३ ॥ ''होष्यामि प्रज्ञषस्वे''ति काश्मीरे पानमीरितम् । सदा मत्तो भवेनाथो विद्यासिद्धादिपानतः ॥ ३४ ॥ अनुऋमेण त्रितये पूजानन्दी यदा नर । नन्दनाथी च सप्रोक्तस्तद्र्यो यस्तु मानव ॥ ३५ ॥ महानन्दाभिध प्रोक्तो गौडे पानकम शृणु । वामहस्तात् पानपूजा क्रमाद्वामी प्रकीर्त्तित ॥ ३६ ॥ दक्षहस्तात् पानयोगाद्वामहस्तप्रतर्पणात् । दक्षहस्तालुजनाद्धि कोल इत्यभिघीयते ॥ ३७ ॥ केवल दक्षहस्तेन पूजनादक्षिणाभिध । स एव केरळ प्रोक्त शुद्धमार्ग प्रकीर्त्तित ॥ ३८॥ दक्षिणामूर्त्तिभेदे तु दिव्योघादित्रय भवेत् । तद्भेदेन त्रिभेदत्व प्रत्येक नवभेदता ॥ ३९॥ आनन्दभैरवमते पञ्चाशीतिगुरुक्रम । दिव्यसिद्धमानवादि पञ्चाशीति. प्रकीर्त्तित ॥ ४० ॥ प्रत्येक त्रितयत्वेन सप्तसप्तक्रमेण तु । पचषष्टी तु सप्रोक्ता नामाज्ञा तत्क्रमेण च ॥ ४१ ॥ नवनाथक्रमेणैव नव भेदा भवन्ति च। चत्रशीतिसिद्धाना क्रमदीक्षाप्रभेदतः॥ ४२॥ चतुरशीतिभेदाश्च तन्नामाज्ञात्रमेण च । ऋण धन च विज्ञाय नामाज्ञा दापयेद्गुरु. ॥ ४३ ॥

 $<sup>^1\,</sup>D$  त्रितयं।  $^8\,B\,C\,N^\circ$ ण्हामि।  $^8\,D$  चक्षुषा चेति।  $^4\,B\,N^\circ$ न।  $^5\,D$  भवेत्तदा।  $^6\,N^\circ$ मे।  $^7\,C^\circ$ कमेव।

ऋणचक्र प्रवक्ष्यामि षड्भेदेनापि पार्वति । साध्याणी 'साधकाणीदि" व्यञ्जनस्वरभेदतः ॥ ४४ ॥ तावदङ्कास्तु सम्राह्या मातृकागणनाक्रमात्। माध्यनामत्रिगुणितं साधकेन समन्वितम् ॥ ४५ ॥ सप्तभिस्त हरेद्वाग तदन्यद्विपरीतकम् । पूर्वाङ्कवैपरीत्येन ऋणि धनविशोधनम् ॥ ४६ ॥ यस्या धिकाङ्को देवेशि स एव हि ऋणी मत । न्यून। ह्यो यस्य देवेशि स धनी परिकीर्त्तितः ॥ ४७ ॥ साधकस्य धनित्वं च विद्यायाम्तु ऋणित्वकम् । गुणनं नि र्धन वापि त्रिभिर्वा सप्तभिश्च वा ॥ ४८ ॥ ात्रिसप्तब्यत्यय<sup>7</sup>त्वेन नियम परिकीर्त्तित । यत्र द्वाम्यां वर्धन तु गजैस्तत्र तु भेदनम् ॥ ४९ ॥ शून्यं दृष्ट्या न भागोऽस्ति संक्षेपादिदमीरितम् । वर्धन तु त्रिभिर्यत्र सप्तिभिर्भेदन ततः ॥ ५०॥ यत्राष्टिभिर्मेदन तु तत्र द्वाम्या तु वर्धनम् । मन्त्रसाधकयोर्वणीन् गणनाविधिपूर्वकम् ॥ ५१ ॥ भिन्नान् कृत्वाऽथवा देवि स्वरब्यञ्जनभेदतः । साध्यनामद्विगुणित साध केन समन्वितम् ॥ ५२ ॥ अग्निभिस्तु हरेद्भाग तदन्यद्विपरीतकम् । मन्त्रसाधकवर्णाना पञ्चाशनमातृकाकमात् ॥ ५३ ॥ कियत्तमो भवेद्दर्णस्तावदङ्कास्तु सहरेत्। स्वरव्यज्ञनभेदेन अथवा वर्णमात्रकम् ॥ ५४ ॥ ताबदङ्कास्तु कर्त्तव्या वर्णानामुभयोरि ।

¹DN°णीन्। ²DN°णीन्। ³B°का, C°के। ⁴B°णं। ⁵D यद्य °। °Bव°। 7C°लप°। °D°न्याष्ट्रवा। °N मास °।

मंत्राणीन् त्रिगुणीकृत्य साधकेन समन्वितम् ॥ ५५ ॥ सप्तिमस्त हरेद्धागं तदन्यद्विपरीतकम् । अन्यत्र तु प्रकरणात् गुणन भाजनं भवेत् ॥ ५६॥ इं ष्टाङ्कत्वेन गुणनं भाजनं चात्र कीर्त्तितम्। यथाङ्कक्रमयोगेन कीर्त्तित तु मया तव ॥ ५७ ॥ नामाक्षर समारभ्य यावन्मत्रादिमाक्षरम् । त्रिधा कृत्वा स्वरैभिंद्यात्तदन्यद्विपरीतकम् ॥ ५८ ॥ मन्त्राद्यक्ष रमारभ्य यावन्नामाक्षरं शिवे । सप्त कृत्वा त्रिधा भिद्यात्तदन्यद्विपरीतकम् ॥ ५९ ॥ मात्कावैपरीत्येन मत्र नामाक्षरात्मकम् । त्रिया कृत्वा त्रिभिर्हत्वा मत्रराशिरिय भवेत् ॥ ६० ॥ अन्यानि ऋणचऋाणि कीर्त्तितानि मया तव । भ किरूपं ऋण देवि यथावदवधारय ॥ ६१ ॥ कोटितत्रेषु गुप्त च तदय प्रकटीकृतम्। पूर्वसेवानु पद्गेण भ कियंत्र दढा भवेत् ॥ ६२ ॥ स मत्रस्त ऋणी जेयो भक्तिरूपं ऋण प्रिये। नो चेद्रिक्ति कथ देवि भक्तिरूप ऋण प्रिये ॥ ६३ ॥ इति क्रमेण सप्रोक्तं ऋणिधनविशोधनम् । ऋण धन च विज्ञाय नाम दद्यान्महेश्वरि ॥ ६४ ॥ अन्यथा नामदाने तुं नामानुरूपकं फलम् । न भवेत्परमेशानि श्रष्टो भवति साधक ॥ ६५ ॥ स मूर्खस्य न जानाति देवे द्वेषपर कलौ । सर्व°मेव तु विज्ञाय नामाज्ञा दापयेद्गरु ॥ ६६ ॥

 $<sup>^1</sup>D$  ° र्णान् ।  $^8D$  भुवनं ।  $^8C$  द  $^8$ ।  $^4C$  ° द्यन्तर  $^8$ ।  $^8B$  द्यः ।  $^8D$  श्रं ।  $^8B$  श्रं ।  $^8D$  वर्षं  $^8$ ,  $^8B$  वर्णं  $^8$ ।

नाथा कं चाथ सिद्धा कं पूर्वपञ्चकयोगतः ।

यदेव तु ऋणी भूयात्तदेव वरनामकम् ॥ ८९ ॥

ओधत्रय महेशानि चोत्तरोत्तरसिद्धिदम् ।

दिव्यौधे चेत्समायाति दिव्यरूपः स जायते ॥ ९० ॥

सिद्धौधे चेत्समायाति सिद्ध रूपसुसिद्धिदः ।

मानवौधे किन्नरेश शाक्त शास्त्रे त्विद भवेत् ॥ ९१ ॥

# श्रीदेव्युवाच ।

शाक्ताख्ये तु महादेव कथ नाम प्रदीयते ।

### श्रीशिव उघाच।

वैष्णवे गाणपत्ये च शैवे स्वायमुवे तथा ॥ ९२ ॥ चान्द्रे पाञ्चपते चीने जैने काळमुखेऽपि च । वैदिकेऽपि महेशानि तदावरणग च वा ॥ ९३ ॥ तत्पर्यायनाम देयं द्वारादुत्तरतस्तथा । मूलान्त च तदन्त च दयान्नाम महेश्वरि ॥ ९४ ॥ बालाया स्पर्शकाल्या च म्पर्शताराविधौ शिवे । स्पर्शच्छिनाविधौ देवि चन्द्रषट्पोडशक्रमात् ॥ ९५ ॥ कला कमान्महेशानि रक्तचण्ड्या तु तत्क्रमात् । ९६ ॥ मधुमत्या च दिन्यौधा भिनस्त्पा प्रकीर्तिता । षोडश्या च पराया च पराप्रासादकेऽपि च ॥ ९७ ॥ षड्विद्याया शाम्भवे च गुरवो मिनस्त्पिण । मालास्थं चाथ न्यासस्थ मूलरिंगस्थमेव च ॥ ९८ ॥

¹ C°थो°। ² C°द्धो°। ° C D°द्धि°। ⁴ D शक्ति°। ⁵ B°गोचरं। ° D° लग। ³ B N स्वरा। ° C°न्द्रा। ° C सप्त°। ² ° C° घां।

नामदाने विधिरय मया प्रोक्तो महेश्वरि । सम्प्रदायक्रमेणैव शास्भवे पूर्वमीरितम् ॥ ९९ ॥ यत्तत्र नोक्तं देवेशि यत् सिद्धमतकेऽपि च । यज्ज्ञेय मत्र देवेशि चतुः खण्डक्रमेण च ॥ १००॥ पुनरुक्तिर्न मन्तव्या विद्याभेदाद्विशेषता । श्रीचृिको मिंठाचक राजादिपशुगोचरम् ॥ १०१ ॥ नवचकाणि देवेशि कथ्यन्ते शृणु यत्नत । केरलाख्यं च दशम प्रत्येक त्रिविधं भवेत् ॥ १०२ ॥ एतद्विवेचन देवि सक्षेपात् कथ्यते शृणु । त्रैविष्य चैव श्रीचक्रे ऋम शृणु महेश्वरि ॥ १०३ ॥ अष्टोत्तरशतं सख्या श्रीचके शक्तय. स्पृता । चतु.पञ्चाशदेवात्र मध्यचके क्रमो भवेत् ॥ १०४ ॥ शक्तिभि<sup>®</sup>र्नन्द⁴संख्याभि कनिष्ठ परिकीर्त्तितम् । चूळिकाख्य महेशानि त्रिविध परिकीर्त्तितम् ॥ १०५ ॥ पञ्चाशत्पीठनाम्ना वा पड्त्रिंशज्जातिमध्यत । दशविद्यारूपजातिगन्धभेदक्रमेण च ॥ १०६ ॥ कुलाकुलक्रमेणैव काश्मीरगोडभेदत । अष्टकन्यासमायोगात् कनिष्ट परिकीर्त्तितम् ॥ १०७ ॥ एत कम महेशानि यथावदवधारय । शक्तिमाहूय देवेशि कञ्चकी गृह्य पार्वति ॥ १०८ ॥ एकैका कञ्चकी देवि शिवहस्ते प्रदापयेत्। वस्त्रप्रन्थि तु निर्वध्य सामरस्ये नियोजयेत् ॥ १०९ ॥ ऊर्म्मिटास्यिमेद देवि चूटाचक शृणु प्रिये । शक्तिमाहूय यत्नेन चू खिका गृह्य यत्नतः ॥ ११० ॥

<sup>ੰ</sup>N चतस्र  $^\circ$ ।  $^\circ$ BCN चूड़ाचो  $^\circ$ ।  $^\circ$ D सप्ताभि  $^\circ$ ।  $^\circ$ B एवं।  $^\circ$ N देवेशि।  $^\circ$ C चो  $^\circ$ , N बा  $^\circ$ ।

कुम्भे संस्थाप्य सम्पूज्य शिवमाहूय सादरम् । यस्य यथा च संप्राप्ता सा तस्य चक्रमध्यगा ॥ १११ ॥ चूळिकाख्यक्रमो देवि कथितः श्रीक्रम शृणु । परस्परस्नेह्योगात् श्रीचके विनिवेशनम् ॥ ११२ ॥ कैरलाख्यक्रमे देवि भिन्नं भिन्नं निवेशनम् । इति संक्षेपत. प्रोक्त किमन्यच्छोतुमिच्छिसे ॥ ११३ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षोभ्यतारासैवादे ऋणिधनिचकविनिर्णय नाम पद्यम पटल ॥ ५॥

¹C°和1 This line is absent in C

### षष्टः पटलः

## श्रीदेव्युवाच ।

एतेषा च फल देव कथयस्व ममाधुना ।

### श्रीशिव उवाच।

एतज्ज्ञानी महेशानि शिव एव न सशयः ॥ १ ॥ वयस्तम्माकर्षणं च त्रैळोक्यवश्यता तथा । अञ्जन तिळक गुप्तिः पादुका गुटिका तथा ॥ २ ॥ वेताळयक्षिणीसिद्धिष्ठिधावादस्तदु तरम् । खेचर्यादिमहासिद्धिः परकायप्रवेशनम् ॥ ३ ॥ शापानुप्रहणं वाक् च कामरूपत्वमेव च । रसायन च त्रैळोक्य महेन्द्रादीन्द्र जाळिकम् ॥ ४ ॥ भणिमाद्यष्टक देवि खङ्गादृश्ये तथेव च । मूकान्धस्तब्धीकरण सहारखङ्गके तथा ॥ ५ ॥ पताकाद्वन्द्वयुद्धस्य जयो वन्ध्यात्वनाशनम् । पौरुष च मनःस्थेर्यं रञ्जक स्वर्णमैरवः ॥ ६ ॥ धनदा च तथा शास्ता पद्मा मधुमती तथा । रहस्यातिरहस्य च रहस्यातिरहस्यकम् ॥ ७ ॥ गोपनीयं गोपनीयं गोपनीय पुन. पुनः । इति संक्षेपतः प्रोक्त किमन्यच्छोतुमिच्छिसे ॥ ८ ॥ इति संक्षेपतः प्रोक्त किमन्यच्छोतुमिच्छिसे ॥ ८ ॥

# श्रीदेव्युघाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यं परमं व<sup>®</sup>रम्।

#### श्रीशिव उवाच ।

सर्व विशेषत. प्रोक्तमथ कादिक्रम शृणु ॥ ९ ॥ दिब्यसिद्धमानवेशमहाकालक्रमेण च। अतिकालकरालास्य<sup>1</sup>वीरनाथक्रमेण च ॥ १० ॥ पञ्चातिकाले नव च कराले दश पार्वित । काल नवभेदा गुरुकमात् ॥ ११॥ बीरनाथे शत देवि गुरु भेदः प्रकीर्त्तितः। नवनाथयुग्मभेदात सिद्धेः साम्यं कहे भवेत् ॥ १२ ॥ एतत्क्रमेण देवेशि दीक्षण कादिसम्मते । अस्यामेव महेशानि शम्भो. प्राधान्ययोगत ॥ १३ ॥ शाम्भवत्व भवेदेवि शिवोऽह निर्गुणेति च । शक्ते प्राधान्याच्छाक्तत्व देवीरूपाहमेव सा ॥ १४ ॥ कालिकाह महातारारूपाह सर्वदैव च<sup>°</sup>। तदद्वयाच्छैवशक्ति स्यादिति सक्षेपतो मतम् ॥ १५ ॥ स्थित्वा दिव्यौद्यपान च कीर्त्तितं परमेश्वरि । सिद्धौघे स्थापयित्वा त पान कुर्यान्महेश्वरि ॥ १६ ॥ मानवीघे समुत्थाय ऋमात् वितयमीरितम् । सगीभूत्वा तु चैतन्य सहयोनि कुलेश्वरिं॥ १७॥ विसर्जनोत्तर देवि भद्रनाथस्य कीर्त्तितम् । वीरतृहयु ैत्तर देवि चाति कालमतऋम. 10 ॥ १८॥ शक्तिपात्र स्थाप्य भिन्न दक्षिणामृर्तिसम्मते । शक्तिपात्र च गृह्धीयात् वीरनाथमत शिवे ॥ १९ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  B  $^{\circ}$  ख्य  $^{\circ}$  ।  $^{\circ}$  C  $^{\circ}$  रिं शह  $^{\circ}$  ।  $^{\circ}$  B D सिद्धि  $^{\circ}$  , C छुद्धे ।  $^{\circ}$  D तम् ।  $^{\circ}$  B D  $^{\circ}$  रिं तु.  $^{\circ}$  C तृष्णु  $^{\circ}$  ।  $^{\circ}$  C वाभि  $^{\circ}$  , B चान्नि  $^{\circ}$  ।  $^{10}$  D क्रमेण तु, N क्रमात् ।  $^{\circ}$ 

कुलचक भवेत्काल्या मकुल कालिकामनी । कुळाकुळं च ताराया सम्प्रदायत्रयान्तरे ॥ २० ॥ दिव्यमार्गवीरमार्गपशुमार्गक्रमेण च । पूर्णाभिषेकयोगेन चाज्ञानाम प्रदापयेत् ॥ २१ ॥ पूर्णाभिषेको देवेशि हादिकादिक्रमेण च । कथ्यते देवदेवेशि शृणु सावहिता भव॥ २२॥ शुभमासे शुभर्के च शुभल्ये शुभोदये। कालरात्रिदिने प्राप्ते वीररात्रिदिने तथा ॥ २३ ॥ मोहरात्रिदिने चैव महारात्रिदिने तथा । क्रोधरात्रिदिने देवि घोररात्रिदिने तथा ॥ २४ ॥ तारारात्रिदिने चापि अबलारात्रियोगजे । दारुणासङ्गमे वापि मकरे कुम्भसङ्गमे ॥ २५ ॥ विविक्तस्थानमासाच स्थानशुद्धयादिपूर्वकम् । पर्वते विपिने घोरे शून्यगेहे समशानके ॥ २६ ॥ एकलिङ्गे शिवावासे श्मशानाष्ट्रककेऽपि च। चक्रपाणिगृहे नद्या पुर्या पीठाष्टके शिवे ॥ २७ ॥ पञ्चाशत्पीठमध्ये वा पुष्पिण्युत्सवकेऽपि च । गङ्गागर्भे तडागे च वेश्यावासे च सङ्गमे ॥ २८॥ कुछवृक्षवने वापि कदछीवनमध्यत.। अथ पूर्ग वने देवि नारिकेलवने तथा ॥ २९ ॥ कदलीमण्डपे दिन्ये बाटिकाया विचित्रिते। पाळाशवनमध्ये च पुण्यक्षेत्रे विशेषतः ॥ ३० ॥ स्वैरिणीगृहमध्ये च कुट्टनीनर्त्तमण्डले । विशिष्टस्थानमासाद्य मण्डप तत्र कारयेत् ॥ ३१ ॥

कलाहस्त सूर्यहस्तं नवहस्तं महेश्वरि । पञ्चहस्त महेशानि नवकुण्डीक्रमेण च ॥ ३२ ॥ अथवा एककुण्डाख्यक्रमेण परमेश्वरि । मण्डपं कारयेदेवि मेरुसाधनमार्गत. ॥ ३३ ॥ श्रीमेरुमण्डप देवि यथादीक्षानुसारतः । वितान ध्वजभूषाढ्य प्राकारपरिखेर्युतम् ॥ ३४ ॥ गोपुरै सयुत देवि नानातोरणमण्डितम्। तदग्रे परमेशानि पूजामण्डपमाचरेत् ॥ ३५ ॥ अष्टाष्ट्रकत्रिक्रमेण पञ्चपञ्चकमार्गत । एतासा सनिवेशो हि यथा भवति पार्वति ॥ ३६ ॥ तथा मण्डपमासाद्य अब्जानि<sup>8</sup> रचयेत्तत । सहस्रकोष्ट्र ज देवि सर्वतोभद्रमाचरेत् ॥ ३७ ॥ तत्र चक्र ताम्रपात्रे स्वर्णे रौप्ये च भूमिजे। बस्त्रे वा रचयेदेवि तथा चऋस्य तच्छुणु ॥ ३८ ॥ सर्वतोभद्रपीठ च देवपीठे प्रकीर्त्तितम् । एकाब्ज योगिनीपात्रे पञ्चाब्ज क्षेत्रपार्ख के ॥ ३९ ॥ नवाब्ज गणपे प्रोक्त बटुके लिङ्गभद्रकम् । विरच्य परमेशानि मेरुमण्डपमाचरेत् ॥ ४० ॥ मेरुसंसाधन कर्म श्रीविद्योपासकस्य च । सकल निष्कल देवि द्विविध मेरुसाधनम् ॥ ४१॥ दीक्षाङ्गलेन सकल निष्कल कामनाङ्गत । श्रीविद्या कालिका तारा त्रिविद्योपासके शिवे ॥ ४२ ॥ मेरुससाधन देवि दीक्षाया परिकीर्त्तितम् ।

 $<sup>^1</sup>$  D विशिष्ट  $^\circ$ ।  $^8$  D  $^\circ$  कक्रमेणैव ।  $^8$  D N बज्राणि, C ऋज्वानि ।  $^6$  C  $^\circ$  ट  $^\circ$  ।  $^6$  C  $^\circ$  जे, N  $^\circ$  क ।

एतद्भिना महेशानि नहि दीक्षा भवेत् कचित् ॥ ४३ ॥ श्रीविद्योपासकाना च पारम्पर्य्यक्रमं शृणु । आदौ बाला विनिर्दिष्टा ततः पञ्चदशी मता ॥ ४४ ॥ तथा श्रीषोडशीविद्या पराविद्या तदुत्तरम् । ततश्चरणदीक्षा स्यानिर्वाणदीक्षण ततः ॥ ४५ ॥ ततः षट्शाम्भवाख्या च मेधादीक्षा तदुत्तरम् । अनुक्रमेण सयुक्ता मेघादीक्षामिधा भवेत् ॥ ४६ ॥ अथ चैकतमा याति<sup>®</sup> ततः साम्राज्यदीक्षणम् । दिव्यसाम्राज्यमेधा च तदनन्तरगा भवेत् ॥ ४७ ॥ विद्याराज्याभिधा देवि छिन्नाविद्याविधौ भवेत । साम्राज्यं पारमेष्ठय च बगलामनुगोचरम् ॥ ४८ ॥ श्रीविद्याङ्गा त् बगला ताराङ्गा छिन्नमस्तका । एतद्दीक्षोत्तर देवि नान्या दीक्षास्ति कुत्रचित् ॥ ४९ ॥ बालया देहशुद्धिश्च ततो विद्याधिकारता । विद्याधिकारता याते श्रीषोढोपासन चरेत् ॥ ५० ॥ षोढाधिकारी देवेशि पञ्चषोढा न्यसेत्तनौ । विन्यासी पञ्चषोढाया पराविद्या जपेत् सदा ॥ ५१ ॥ पराषट्क ततो न्यस्य ततश्चरणचिन्तनम् । ततो निर्वाण विन्यस्य ततः शाम्भवमाचरेत् ॥ ५२ ॥ तत् षोढात्रितय न्यस्य रिमचिन्तनमाचरेत् । श्रीरिंम च परारिंम द्वितय विन्यसेत्ततः ॥ ५३ ॥ मेधादीक्षा समग्रा तु ततो भवति पार्वति । मेधोत्तरं महेशानि साम्राज्यमेधिका न्यसेत् ॥ ५४ ॥ ततो दिब्याभिधा न्यस्य सदाशिवसमो नर.।

¹ B C N ° द्विना। ² D समुद्दिष्टा। ³ B बैक्टतभावापि, N नैकतमा वापि, D बैक्टतभावापि। \* D ° भेदा। ° B ° त्ततः।

मेरुभेदादिविज्ञानं श्रीमहासिद्धरीवके ॥ ५५ ॥ कालिकाम्रायतंत्रे त कर्ष्वामाये प्रकीर्तितम्। अत्रापि देवदेवेशि कथ्यते चान्ति मे विधी ॥ ५६ ॥ कुण्डादि रचना देवि तत्रत्ये व महेश्वरि । क्रमागतास्त्रचितं च प्रकृत शृणु पार्वति ॥ ५७ ॥ पूर्वोक्तं मण्डप कृत्वा नानाचित्रविचित्रितम् । घण्टानादविभूषाढ्य दर्पणोदरसिनभम् ॥ ५८ ॥ भूमिं ऋत्वा महेशानि वक्ष्यमाण समाचरेत् । विधाय चक्रं तन्मध्ये चक्रे कुम्मं निधाय तम् ॥ ५९ ॥ काथोदकैः समापूर्याभिषिञ्चामि वदेनमनुम् । क्रमागतसमाचारनिरते भक्तिशाछिनि ॥ ६० ॥ विरच्य विपुल चक्र प्रतियोनि तु षोडश । त्रिकोणानि विधायाथ मध्ये कुम्भं त विन्यसेत् ॥ ६१ ॥ सौवर्णं राजत ताम्र काच मार्त्तिकमेव वा । पूरित क्षारित येन कथितेनाक्षरीषधै ॥ ६२ ॥ निक्षिप्य नवरहानि धान्यानि विविधानि च। हिरण्यानि सताम्राणि वासोभ्यामपि वेष्टयेत् ॥ ६३ ॥ रक्ताभ्या चन्दनयुत पनसाधत्थपछवै: । शतऋतुलताबद्धैर्मातुलुङ्गफलान्वितै: ॥ ६४ ॥ पि धानकलशानन्यानन्येष्वेकै कशो न्यसेत् । सार्धं सहस्र त्रिंशच षष्टिसख्या ऋमोदिता ॥ ६५ ॥ मध्यचकेषु तोयादि कृत्वा बाह्याधिपूज्य च । कालास "नित्यामंत्राश्च जिपला पूर्ववासरे ॥ ६६ ॥

 $<sup>^1</sup>$  C N ° न्त ° ।  $^3$  B ° ना।  $^8$  B ° त्ये, D चै ° ।  $^4$  B रुधिरं।  $^5$  B वि ° ।  $^6$  C ° ष्टोष्टके ° ।  $^7$  D ° S न्यया।  $^8$  D N ° हो ।

कालात्म नित्यामत्राश्च कादाविप महेश्वरि । काटौ श्रीचक्रस्थाने च कालीचक्र महेश्वरि ॥ ६७ ॥ त्रि कोणादेषु भेदेषु समता परिकार्तिता । ताराया कालिकास्थाने ताराचक महेश्वरि ॥ ६८॥ कालात्मनित्यास्थाने च वाग्देव्यङ्गार्णदेवता । मर्वत्र समता प्रोक्ता सर्वं त कादिवद्भवेत् ॥ ६९॥ जन्मर्क्षे प्रातरुत्थाय स्वनित्या तत्र पूजयेत् । काल्या ताराविधौ देवि नित्यास्थाने मनु जपेत् ॥ ७० ॥ सहस्रं प्रजपेत्पश्चात् होम ऋत्वा समन्तत । तत्पूर्वं षोडशाहानि प्रायश्चित्त समाचरेत् ॥ ७१ ॥ पष्टिजप कालनित्यानामपारायण तथा । मत्रपारायण देवि चऋपारायण तथा ॥ ७२ ॥ यत्रपारायण देवि स्वय वा स्वगुरुश्च वा । दिनतो वारत. पक्षान्मासात्वट्त्रिंशता दिनै: ॥ ७३ ॥ सन्ध्याचतुष्ट्य हादौ कादौ युग्मे वत् । प्रायिक्षत्त समाचर्य सामग्रीमष्टकार्चने ॥ ७४ ॥ कृत्वा सस्थाप्य यत्नेन विद्योक्तं तिलक चरेत् । शृङ्गकाहलशङ्कादिवायसङ्गीतनर्त्तनै: ॥ ७५ ॥ मुदितैर्योगिनीष्टन्देरेकैकं देवतात्मभि । वृतै. सम्पूजितै: सार्द्धमभिषिश्चेद्ररु स्वयम् ॥ ७६ ॥ षोढाभिषेकमत्रैश्च कह हादिकमोदिते.। मूलभेदैश्व वा देवि सहस्रमिभेषेचयेत् ॥ ७७ ॥ कालचक्र रौप्यजं च तत्र चक्र सुवर्णजम् ।

 $<sup>^{1}</sup>$  D N ° हो ।  $^{2}$  B संस्थाने ।  $^{3}$  C ° त्रै ° ।  $^{4}$  B ° नित्या ।  $^{5}$  B ° रेत् ।  $^{6}$  C युग्मे कर्म ° ।  $^{7}$  D हादि ° ।

महापात्रे तु संस्थाप्य विद्या तत्राभिषेचयेत् ॥ ७८ ॥ क्रिी¹जलैर्महेशानि गुरोश्च कृपया युतः"। **अ**भिषिच्य प्रयत्नेन चक्षुष्मत्यादि सा<sup>8</sup>न्तकम् ॥ ७९ ॥ सम्प्रदायत्रयेणैव शिष्य स्वस्तिकमण्डले । संस्थाप्य सिच्य यत्नेन तदङ्गे जपपूर्वकम् ॥ ८० ॥ देवीरूपं शिष्यतनु कलशस्याक्षरैः सह। परकायऋमेणैव जीवकीटऋमेण च ॥ ८१ ॥ मृङ्गित्वं याति देवेशि तज्जीवं पुत्तलीतनौ । स्थाप्य शिष्य बोधयेच ब्रह्मानन्दपरायण ॥ ८२ ॥ जीव. कीट. पुरा भूत्वा मृङ्गित्वमभिगच्छति । तत. षट्चक्रभेद च कृत्वा तद्रसमुग्भवेत् ॥ ८३ ॥ तत्प राग महेशानि स्थापित यंत्रपीठके । तेन<sup>°</sup> मत्रान् छिखेत्तत्र तस्योचारणमाचरेत् ॥ ८४ ॥ भृङ्गावली तेन याति चऋ मत्राण धोगत । मंत्रवर्णान् चक्रवर्णान् कियत्सख्यानि कानि वै ॥ ८५ ॥ एतद्विभाव्य गणयेत्तावदशप्रपूर्णता । जीवकीटस्ततो भृङ्गी ततस्वेव चराचरम् ॥ ८६ ॥ तेन भुङ्गावली नाम योगिनामपि दुर्लभा। क्रमदीक्षायुताना च भृङ्गित्व सुलभ<sup>10</sup> क्रमात् ॥ ८७ ॥ मत्ररूपो भवेत्तेन सम्राण्मेधा प्रकीर्तिता । स्वय शक्तिस्तद्द्वय च शक्तिस्वक्रमयोगतः ॥ ८८ ॥ शैवशाक्ते शाक्तशैवे तद्द्यक्रमयोगत । चक्राणि चैव विज्ञाय उक्तमार्गेण पार्विति ॥ ८९ ॥

<sup>1</sup> B° जा ° । "В पुन । "D° गा °, С N° शा ° । 'N परा ° । 'В ня ч °, О तत्या ° । "В जिन ° । "N ° के । "В ° न्त ° । "В D° स्तेन । "С भक्तया।

चक्राणि चैव निर्मिद्य स्वरूप तत्स्वरूपकम् । न कीटत्वं न भृद्गित्व स्वरूपेणैव देवता ॥ ९० ॥ देवतारूपभावे न क्षणात्तद्वपता भवेत्। आदी तु पुत्तलीं कृत्वा तत्र जीव प्रविन्यसेत् ॥ ९१ ॥ ज्ञात्वा तु<sup>®</sup> प्रत्यय देवि ततश्च सयतेत् शिवे । कलौ पापसमाकीर्णे न समाधिर्न योगता ॥ ९२ ॥ यदि योगो भवेदेवि नहि तत्र फल भवेत्। तस्मात्कारणतो देवि मत्रयोग समभ्यसेत् ॥ ९३ ॥ स्वक्रम सोऽपि कथयेत्तदा प्रमृति सोऽपि तम्। अनुतिष्ठेटिबिच्छिन पर्याय तस्य विच्युतौ ॥ ९४ ॥ सहस्त्र प्रजपेद्विद्या अभिषेकसमन्वित । दिनषोडशक वापि नवरात्रं च वा प्रिये ॥ ९५ ॥ पञ्चरात्र त्रिरात्र च यथावस्ताधयेद्धुवम् । चक्षुष्मत्यादि मेधान्त पूर्वं ससाधयेद् ध्रुवम् ॥ ९६ ॥ सर्वे मत्रा प्रयोक्तव्याः षडाम्नायादिभेदजाः । अष्टादशाम्ना विषय कादिहादिक्रमेण च ॥ ९७॥ षट्दर्शनामिधा मत्रा दशविद्या प्रभेदजाः। ते सर्वे चात्र द्रष्टव्याः श्रोतव्याः केचन प्रिये ॥ ९८ ॥ जप्तव्या केऽपि देवेशि दीक्षायोगोऽत्र कारणम् । एवं सप्राप्तयोगो हि शिवरूपो भवेन्नर ॥ ९९॥ चक्षुष्मती वाङ्मती च स्पर्शनित्या महेश्वरि । वर्णदीक्षा क्रिया दीक्षा तथैव च कछावती ॥ १००॥ पञ्चायतनिका चैव तथा वेधमयी शिव ।

 $<sup>{}^{1}</sup>$  N " मेदे "। " C तत्। " B षडाम्ना "। " C "दिवशेष "। " D " चित्। " B " लोधी, C " नष्टी। " C फ्रमा "। " B " थो, C " ती।

वेध पञ्चविधो देवि पूर्वमेव प्रकाशितः॥ १०१॥ पूर्णदीक्षा महेशानि ऊर्घ्याम्रायमयी तथा । निर्वाणदीक्षा देवेशि तथा शाम्भवभेदजा ॥ १०२ ॥ वेदबाणपञ्जपतिक्रमयोगेन वै कहे। मेधा साम्राज्यमेधा च दिव्यसाम्राज्यरूपिणी ॥ १०३ ॥ एतवुक्तः केरलस्तु सक्षेपेण प्रकाशित । चक्षुष्मत्यादि-ऊर्घ्वान्ता काश्मीरे परिकीर्त्तिता ॥ १०४ ॥ चक्षुष्मत्यादिपूर्णान्ता गौडी दीक्षा प्रकीर्त्तेता । षष्टितत्त्वाष्टिसिद्धिश्च क्रमेण परिकीर्त्तिता ॥ १०५ ॥ महाकालकलारनभ्रबाणतत्त्वादिपात्रयुक । दशाङ्गाश्चाष्टपञ्चागान् पूर्वमेव मयेरितान् ॥ १०६ ॥ तृतीयखण्डे देवेशि सर्वमेतत्प्रकीर्त्तितम् । मनोरथमयी सिद्धिः साम्राण्मेधाविधौ भवेत् ॥ १०७॥ अथवा षण्णवत्यष्टकलशास्तत्र विन्यसेत् । तेषु शक्तीः समावाह्य सम्पूज्यैवाभिषेचयेत् ॥ १०८ ॥ एकान्तसफल जन्मिटने क्रत्वाभिषेचयेत्। नाथैस्तत्त्वेश्व नित्यामि. काळनित्यान्तविद्यया ॥ १०९ ॥ आधारे हृदये शीर्षे वहाँ सूर्य्य निशाकरे । घ्यायन् त्रिसन्ध्यं प्रजपेत् सर्वग व्यञ्जन स्वरम् ॥ ११० ॥ न्यसेच मातृकास्थाने तथा तदेहसिद्धये। प्रहाणां वैपरीत्येषु जन्मर्क्षे प्रहणे द्वयोः ॥ १११ ॥ कुडुपासौ रपु केरो कुर्यादेवाभिषेचनम् । तेन दोषाः स्पृशन्त्येन न कदाचिन्न तद्वलात् ॥ ११२ ॥ क्षुद्राणि क्रुरकम्मीणि क्रत्याश्च रिपु किरिपता ।

¹ В ° रो, № ° री। ° С ग्रहण, В ग्रहणा। в С ° मासी। 'В पुंस। в Р विप्र °।

# श्रीदेव्युवाच ।

बळ कथ भवेदस्य सेकस्य परमेश्वर ॥ ११३ ॥ बृहि मे तद्वळं येन क्वेशा नश्यन्त्यशेषतः ।

#### श्रीशिव उवाच ।

सोमसूर्याग्निरूपेण जलेन स्पर्शयोगतः ॥ ११४ ॥ नश्यन्त्यशेषदोषास्तु तस्मात् सेकसमो नहि । सोमसूर्य्याग्निरूपत्व जलस्य परिकीर्त्तितम् ॥ ११५ ॥ तस्मादशेषदु.खार्तिशान्त्ये स्यादभिषेचनम् । सप्तस्तेषु कालेषु पुण्ये बन्येषु चादरात् ॥ ११६॥ कुर्यात्सदक्षिणा पूजा गुरो. प्रत्यक्षमेव वा । उक्तेषूत्थान<sup>8</sup>जातेषु पूजयेत्स्वर्णपुष्पके ॥ ११७॥ अभिषिक्तस्तु विधिना प्रदद्याइक्षिणा गुरो. । गुरु तदप्रत प्राप्तविद्य तदनुज तथा ॥ ११८ ॥ गुरोर्गुर तद्गर च स्वप्र'तो छब्धविद्यकान् । प्रणामपूजास्तवनसेवा दिभिरुपासनैः ॥ ११९ ॥ तोषयेदन्यथा शक्ति स्वीया तहा भिनी भवेत् । बहुचन्दनकाश्मीररत्नकस्तूरिकायुतै ॥ १२०॥ पङ्के विंदध्यात् सर्वत्र गुरुपादद्वय शिवे । प्रतिवर्षं महेशानि कुर्य्यादेवाभिषेचनम् ॥ १२१ ॥ पूर्णामिषेकयुक्तो हि ऊर्ध्वाम्नायादि चाष्टकम् । गुरु प्राप्य महेशानि तदीक्षायै पठेत्स<sup>8</sup>दा ॥ १२२ ॥ इति संक्षेपतः प्रोक्ता मेधादीक्षा महेश्वरि ।

कादिक्रमे महेशानि कथ्यते शृणु साम्प्रतम् ॥ १२३ ॥ सर्वन्यापमुद्धानं व राक्ति बानं महेश्वरि । ्र अर्रिंगरात्परं देवि तच देवि द्विधा मतम् ॥ १२४ ॥ कार्यं हाय महेशानि काय कालीमतं भवेत् । हाच श्रीत्रिपुराख्य च कहाख्य तारिणीमतम् ॥ १२५ ॥ यः कश्चिन्मन्त्रजापी त तत्र काली बरप्रदा। माषाभेदाः शाबराणा मत्रमात्रे महेश्वरि ॥ १२६ ॥ वरदानाधिकारो हि कालिकाया प्रकीर्त्तित । एतत्कथाविस्तरस्त कादिहादिविनिर्णये ॥ १२७ ॥ पूर्वं विस्तरतो देवि मया तत्परिकीर्त्तितम् । उभयत्र भवेन्मेधाभेदः पारायणे कचित् ॥ १२८ ॥ कादी स्पर्शमणिर्देवि तथा चिन्तामणि प्रिये। सिद्धकाली महाविद्याराज्ञी कामकला तत ॥ १२९ ॥ हसकाली गृह्यकाली वेदपञ्चरसक्रमात् । शाम्भव परमेशानि क्रमान्मेधा प्रकीर्त्तिता ॥ १३० ॥ <sup>5</sup>उभयक्रमतो देवि सम्राण्मेधा प्रकीर्त्तिता । नाडीपारायणं नाम मन्त्रपारायण तथा ॥ १३१ ॥ चक्रपारायण देवि पूर्णीर्घाम्राय एव च । चरणस्तुर्य्यचरणस्तथा षट्शाम्भव व शिवे ॥ १३२ ॥ मेधा साम्राज्यमेधा च क्रमेण परमेश्वरि । तत्प्रश्नविद्याजनमादिवर्षदे गाख्य जातके ॥ १३३ ॥ कालनित्या कालचकं उभयत्र सम भवेत्। तद्द्रयोक्तशिव, प्रोक्तः साक्षात्परशिवो भवेत् ॥ १३४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B ° पत्व। <sup>2</sup> С शाक्त °। <sup>8</sup> N ° रा। <sup>4</sup> D सर्ववाणी। <sup>5</sup> This line is dropped on both B and N. <sup>6</sup> D N ° वं, С ° वे। <sup>7</sup> N ° द °। <sup>8</sup> D ° ट्य °।

शिवदेवीबटेशाख्य स्तथा चानन्दभैरवः। केरल्क्षेव काश्मीरो गौडचैतन्यग शिवे ॥ १३५ ॥ प्रत्येक तु निगदित सम्प्रदायचतुष्ककम् । आज्ञानाम योगपट्ट. क्रमेण दापयेद्वरुः ॥ १३६ ॥ अवधूतः सर्वग. स्यात् पूर्वोक्तनिर्णयो द्ययम् । कापालिके पञ्चभेदाश्वण्डे भेदद्वयं भवेत् ॥ १३७ ॥ स्वायम्भुवे त्रय देवि कौछे चाष्टी प्रकीर्तिता । वीरे पञ्च महेशानि वैष्णवे दश पार्वति ॥ १३८ ॥ गाणपेऽष्टी महेशानि जैने शतद्वय भवेत् । सीरे पश्च महेशानि बौद्धाना शतमात्रकम् ॥ १३९ ॥ दश पाशुपते प्रोक्ता मुण्डी त्रिंशनमहेश्वरि । केरलक्षेव काश्मीरगौडभेदेन पार्वति ॥ १४० ॥ केरले भावना प्रोक्ता कास्मीरे चानुकल्पनम् । गौडे प्रत्यक्षदान च चक्र नितयमीरितम् ॥ १४१ ॥ केरले त्रितय देवि वटवासि मते शिवे। गुप्तोप्रकेरले देवि शुद्धकरलके तथा ॥ १४२ ॥ तदद्रव्यभावना देवि सर्वान्ते परिकार्तिता । त्रिधा केरलमेति इ वटवासिमते शिवे ॥ १४३ ॥ एतद्भेदा महेशानि **तारास्**के प्रकाशिता. । दिव्यीषधैर्महेशानि प्रसी पञ्च प्रकीर्त्तिता ॥ १४४ ॥ आराध्य कलहर्रो व पुष्पचर्का तथैव च । जीवचन्नी महेशानि सम्प्रदायान्तर शृणु ॥ १४५ ॥ दशावतारपूर्वत्वं चैतन्यस्तदनन्तरम् । ब्रह्मादिपदपूर्वत्वं पञ्चाशदीश्वरान्तकम् ॥ १४६ ॥

 $<sup>^1\,</sup>B$  वटेशानि ।  $^8\,B^\circ$ ला ।  $^8\,D\,N$  वीरे ।  $^4\,D^\circ$  त्रयं ।  $^5\,B^\circ$  कम  $^\circ$  ,  $^6\,B^\circ$  स्वामि  $^\circ$  ।  $^7\,B^\circ$  हादी ।

पञ्चाशदीश्वराद्यं च चैतन्यान्त महेश्वरि । पञ्चारात् केशवाय च गणपाय तथैव च ॥ १४७ ॥ त्रिपुराध महेशानि कामाय परमेश्वरि । रत्या'दा वा महेशानि छिनाया तु विशेषत ॥ १४८ ॥ डाकिन्याद्य तथा देवि भैरवाद्य च वा भवेत्। न्रसिंहाच च चैतन्य किं वा देशपरपर। ॥ १४९ ॥ कलहर्द्ध स्वाततायी गोमुखी वल्लभस्तथा । विज्ञानी वामविज्ञानी तथैव सिद्धदीक्षितः ॥ १५०॥ विद्याराट् च विराट् स्वामी सम्राण्मण्डलमेव च । एते देशपर याता महासिद्धिप्रयोगजाः ॥ १५१ ॥ सम्प्रदायबिहीनाना कुलशास्त्रप्रयोजनात् । सर्वगर्हित इत्युक्तो भैरवाख्य. प्रकीर्त्तितः ॥ १५२ ॥ वेदबाह्यो यथा प्रोक्तस्तथैवाय प्रकीर्त्तत्। एतदेशपर यातास्वन्यान् श्रृणु हि पार्वति ॥ १५३ तारावती भोगवती तथैव विमलावती । प्रज्ञा वती मधुमती तथा प्रज्ञावती मता ॥ १५४ ॥ उद्भटाम्बावती देवि एते चाईत मेदजा । **भनुप्रहा**ख्यश्चेतन्यस्तथैव निप्रहाभिध ॥ १५५ ॥ निप्रहानुप्रहाख्यश्च राजचैतन्य एव च । कर्ला चैतन्यनामा च श्रीचैतन्यम्तथा शिवे ॥ १५६ ॥ दिव्यचैतन्यको देवि तथा प्रज्ञानवाचकः । शास्भवाख्यस्तु वैतन्यो विज्ञानाख्यस्तर्थेव च ॥ १५७ ॥ परा<sup>10</sup>चैतन्यनाम।स्यस्वा<sup>11</sup>त्मचैतन्य एव च ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B ° सा °। <sup>2</sup> B सिद्धाः <sup>3</sup> C ° स्त °। <sup>4</sup> C ° ड्भीमी। <sup>5</sup> D C वैरबाह्यः। <sup>6</sup> D ब्रद्धाः <sup>7</sup> C N ° हैन्तः <sup>8</sup> C ° हश्चेव। <sup>8</sup> C ° ली। <sup>10</sup> C पाञ्चः। <sup>11</sup> C ° व्यस्ताः <sup>8</sup>

वैराजाल्यश्च चैतन्य. श्रीचैतन्यस्तथैत्र च ॥ १५८ ॥ प्रज्ञाचैतन्यनामा च प्रासादाख्यस्तथैव च। निर्वाणाख्यस्त चैतन्यो मेधाचैतन्य एव च ॥ १५९ ॥ अथ शाम्भवचैतन्य. श्रीचैतन्यस्तथैव च । विद्याचैतन्यनामाख्यः सिद्धचैतन्य एव च ॥ १६० ॥ एते काश्मीरमार्गस्थास्त्रिपुरा कादिभेदत । रङ्गवारो देववारो मायादेवस्तथा शिवे ॥ १६१ ॥ काला¹ख्यश्चेव काञ्चीशो ब्रह्मवारस्तथापर । राजवार सिद्धवारो विश्वरूपस्तथापर ॥ १६२ ॥ उन्मत्तभैरवाख्यस्तु वाक्शक्तिः काव्यसिद्धियुक् । भूतभैरवनामाख्यो मूर्त्तिस्फोटश्च विप्रह ॥ १६३ ॥ विराट्भैरवनामाख्यो मूर्तिचालनवाक्परः। स्वराट्मैरवनामाख्यो वाञ्च्छावाक्सिद्धिगोचर ॥ १६४ ॥ सम्राट्भैरवनामाख्य सर्वरूपत्वसिद्धियुक् । श्रीमद्भदुकनामाख्य शापानुग्रहऋत् कलौ ॥ १६५ ॥ सर्वत्र सर्वरूपत्वमानन्दभैरवे भवेत् । असि ताङ्गो वाक्पर श्व तथैवा जनगुक शिवे ॥ १६६ ॥ रूपमेदकल्पनाख्य सिद्धिर्गृप्तिस्तथैव च। परकायप्रवेशश्च खेचरी चण्डभैरवे ॥ १६७ ॥ अन्यथासृष्टिकरण क्रोधाख्ये सम्प्रदायके । इन्द्रजालमहेन्द्रादि कपालभैरवे भवेत् ॥ १६८ ॥ नदीसमुद्रशो<sup>⁵</sup>षादिभीषणाख्यप्रदायके । एते भेदा वीरचके केरले शृणु पार्वति ॥ १६९॥

 $<sup>^1\,</sup>B\,D\,N$  ैमा  $^\circ$ ।  $^2\,C\,$  िशि  $^\circ$ ।  $^3\,C\,D\,$  व  $^\circ$ ।  $^4\,C\,$  रुद्रभेदे केरलाख्य  $^\circ$ ।  $^5\,B\,$   $^\circ$ धो  $^\circ$ ।

दिव्यबोधा नन्दनथा कलानाथान्तवाचक । केवल नन्दनाथाल्य केवल नामवाचकः ॥ १७० ॥ एकस्मिन त्रितय देवि ऋमेण योज्यते शिवे । मानवाख्यस्रयान्तो हि सिद्धचैतन्यविह्वैयुक् ॥ १७१ ॥ दिन्यचैतन्यगुणयुक् दिन्यप्रज्ञानमेव च । गुणयुक् परमेशानि नाथानन्दऋमेण च ॥ १७२ ॥ नन्दनाथो महेशानि मिलित्वा बाणसख्यक । चैतन्यान्तो विलासाख्यो बाणसख्याप्रवाचकः ॥ १७३॥ "सिद्धचैतन्यनामा च पञ्चधा पूर्ववत् प्रिये । सिद्धाद्य बिलासान्तो बाणसख्याप्रवाचक. ॥ १७४ ॥ सत्याचो हि विलासान्तो बाणसख्याप्रवाचक । <sup>6</sup>सिद्धप्रज्ञो महेशानि बाणसख्याप्रवाचक ॥ १७५ ॥ ऋ बिचैतन्यनामाख्यो बाणसख्याप्रवाचक । अणिमाद्यष्टपूर्वत्वमेतदन्त महेश्वरि ॥ १७६ ॥ चत्वारिंशःप्रमेदाश्च मातृकाऋमतोऽपि च । चत्वारिंशत्प्रभेदाश्र ऋमेण परमेश्वरि ॥ १७० ॥ ओघत्रय द्वैतमध्य तदनते तु सरस्वती । शाम्भवाद्य मध्यपूर्व सरस्वत्यन्तक शिव ॥ १७८॥ बाणमेधा मध्यपूर्वं तदनते च सरस्वती । एव क्रमेण देवेशि दशमेदा प्रकीर्त्तिता ॥ १७९ ॥ चिन्मेघा चैव चित्प्रज्ञा शीनाथस्न तदन्तरम् । सम्प्रदायत्रय देवि बाणसग्न्याप्रवाचकम् ॥ १८० ॥ सारस्वतपद पूर्व तदन्ते सुन्दरी शिवे ।

¹ C ° भेदा ° º D ं सिद्धि । ' Three lines from here are omitted in B D • C सप्ताय ° । ° C omits this line " B हु ° ।

निग्रहाख्यं पदं पूर्वं तदन्ते तु सरस्वती ॥ १८१ ॥ सुन्दर्यन्त च सिद्धाच शापानुग्रहकारकम् । सुन्दर्य्यन्त महेशानि काला च सरस्वती ॥ १८२ ॥ साम्राज्याद्य महेशानि तदन्ते तु सरस्वती । सौभाग्याद्य महेशानि तदन्ते तु सरस्वती ॥ १८३ ॥ देवीपरम्पराया तु सक्षेपेण प्रकाशितम् । दिन्याद्य श्रीविलासान्त बाणसख्याप्रवाचकम् ॥ १८४ ॥ दिव्याय च महाप्रज्ञा बाणसख्याप्रवाचकम् । सम्राट् वैराट् च स्वाराज्यमिधराज्य च राज्यकम् ॥ १८५ ॥ महा राज्य पारमेष्ट्रयमाधिपत्य तथैव च । सार्वभौमश्रऋवर्ती शकानन्दस्तथैव च ॥ १८६ ॥ ब्रह्मानन्दश्चिदानन्द पूर्णानन्दस्तथैव च । महासमरसानन्दो महानन्दस्तर्थव च ॥ १८७ ॥ बाणक्रमेण देवेशि भेदाना नवतिभवेत्। बटुकस्य मत प्रोक्त नामानि सूचितानि च ॥ १८८ ॥ निरुक्तिश्र महेशानि दीक्षाभदोत्तर<sup>®</sup> शिवे । कथ्यते परमेशानि किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ १८९ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षोम्यमहोप्रतारासवादे नामविवरण नाम षष्ठ पटल ॥ ६॥

¹ D ° मा ° । ² C ब्रह्म ° । ¹ N ° दान्तरं ।

### सप्तमः पटलः।

### श्रीदेव्युवाच ।

हादिकादिक्रमेणैव सम्प्रदायत्रय शिव । कथयस्व महादेव यदाह तव वछमा ॥ १ ॥

1

#### श्रीशिव उवाच ।

सूचिता परिभाषा च विस्तर कथ्यते शृणु । मेधादीक्षायुतो देवि केरल. परिकीर्त्तित ॥ २ ॥ षट्गाम्भव प्रश्नयुतस्तथा चाष्टाष्टकान्वित । ऋक्करळी महेशानि श्रीयजु केरळी तथा ॥ ३ ॥ श्रीसामकेरली देवि तथा चाथवंकेरली। अथर्वे बहवो भेदा दिव्यसिद्धादिमानवै: ॥ ४ ॥ आनन्दभैरवशिवा दक्षिणामृत्तिरेव च । देवी च नवनाथश्च सिद्धभेदक्रमेण च ॥ ५ ॥ ओघत्रये महेशानि शिवशक्तिक्रमेण च। एतस्य छोपनाछोपा पराषोदाक्रमेण च ॥ ६ ॥ तत्पराचरणैर्देवी शाम्भवाष्टादशक्रमात् । तदोधकमयोगेन अनुलोमक्रमेण च ॥ ७॥ अगस्तिदुर्गाचण्डीशस्त्रप्तावतीक्रमेण च । महाविद्यादिकामेण तदोधकामभेद'त ॥ ८॥ अधर्वकेरले भेदा शाक्ता वै ते प्रकीश्वता । रीववैष्णवसीराणां गा<sup>8</sup>णबीद्धे तु<sup>4</sup> भिन्नत. ॥ ९ ॥

¹ C° थोग °। º C चैते, N चेति। º B C ग °। ⁴ D ° पु।

दक्षहस्तेन पूजा स्याद्वामेन तर्पण भवेत्। तर्पण च तथा पान दक्षेण परिकीर्त्तितम् ॥ १० ॥ वामेन पूजन देवि क्रमेण परिकीर्त्तितम् । जल दुग्ध नष्टद्ग्ध सविद्रसवटी तथा ॥ ११ ॥ वृताक. सूरणो देवि दुग्धसारस्तथैव च । कुमारीपूजन देवि परिभाषा तु केरछे ॥ १२ ॥ परमेश सपर्यादि तद्रुपत्व सदा भवेत्। अन्यकर्मणि देवेशि प्रवृत्तिस्तस्य वै न च ॥ १३ ॥ तद्रस्तनिःसृत तोयं मुक्तारूप क्षणाद्भवेत् । परकायप्रवेश च चरा चरपुरीगतिः ॥ १४ ॥ वयःस्थैर्य्यमथाकर्ष सर्वस्थावरजङ्गमे । ब्रह्माण्डगोलके या च या काचिज्ञगतीतले ॥ १५ ॥ करामलकवदेवि साधकस्य भवेद्ध्वम् । कादिहादिमते देवि फर्ल मेतत् कहेपि च ॥ १६ ॥ काश्मीर सप्रवश्यामि शृणु पार्वति सादरम् । ऊर्घ्वाम्नायादिभिर्युक्त काश्मीरी शक्तिपातयुक् ॥ १७ ॥ अष्टाष्टकसमायुक्तः काश्मीरस्तत्त्वसिद्धियुक् । ऋक्काश्मीरो यज्ञश्चेव सामकाश्मीर एव च ॥ १८ ॥ अथाथर्वणकाश्मीरो दिन्यसिद्धादिमानवै: । दक्षिणामूर्त्तिभेदेन तथा भैरवभेदत ॥ १९॥ देव सदाशिवश्चेव नवनाधक्रमेण च। चतुरशीतिसिद्धाश्च दिव्यौघीघशिबादितः ॥ २०॥ शैवशाक्ते तस्य लोपात् षोडशी तत्परा ऋमात् । चरणत्रययोगेन मन्व<sup>9</sup>गस्तिक्रमेण च ॥ २१ ॥

¹ B C°ती। ² D°मध। ³ B C°तजरूं। ⁴ B वर्श °। ⁵ D सत्य °। ° N यज्ञा °।

लोपा दुर्गा च चण्डेशी तथा स्वप्नावती ऋमात्। दश्विद्यौघयोगेन काश्मीरे मेदमाजनम् ॥ २२ ॥ शैववैष्णवगाणपे बौद्धसीरे तु भिन्नता । वामहस्तेन पूजा च दक्षेण तर्पण मतम् ॥ २३ ॥ दक्षेण पान देवेशि ह्यनुकल्पा प्रकीर्तिता । अथ गौड प्रबक्ष्यामि यथावदवधारय ॥ २४ ॥ पूर्णाभिषेकसयक्तस्वष्टाष्टकसमन्वितः । ऋग्गौडश्च यजुर्गोंड सामगांडस्तृतीयक ॥ २५॥ अयर्वगीडो देवेशि तद्भेद शृण पार्वति । दिव्यसिद्धमानवौधदक्षिणामूर्त्तिभेदत ॥ २६ ॥ आनन्दभैरवश्चेव सदाशिवपरपरा । देवी च नवनाथाश्व सिद्धा अपि महेश्वरि ॥ २७ ॥ त्रितये शिवशक्तिभ्या नल्लोप कम योगत । षोडशीमनुलोपां च तथागस्तिक्रमेण च ॥ २८ ॥ दुर्गा चण्डेश्वरी देवी तथा स्वप्नावती क्रमात्। दशविद्यौषभेदेन तदावरणभेदत ॥ २९॥ अथर्वगौडे भेदश्व शाक्तमार्गे प्रकीर्त्तित । शैववैष्णवसाराणा बौद्धगाणपके शिव ॥ ३० ॥ भिन्नक्रमो महेशानि पूजन वामहस्तत । तर्पण दक्षहस्तेन प्रत्यक्ष पानदानके ॥ ३१ ॥ महाविद्या सिद्धविद्या विद्याभेदेन पार्वति । विद्यारूपतदाचार<sup>\*</sup>तद्विद्याक्रमयोगत ॥ ३२ ॥ चक्रभेदा मायभेदात्तदाचरणभेदत ।

 $<sup>^{\</sup>mathtt{t}}\,D$  ° मपा।  $^{\mathtt{t}}\,B$  ° पा °, C ° पा।  $^{\mathtt{t}}\,D$  ° हप °।  $^{\mathtt{t}}\,N$  चान्यत् °।  $^{\mathtt{c}}\,C$  भावा °।

विद्योपास्या गौडमार्गे द्वितयेऽपि क्रमो ह्ययम् ॥ ३३ ॥ शक्तिदेहे महेशानि ब्रह्माण्डसरसा 1 प्रिये। त्रितयेऽपि भवेत् साम्य नामपारायण तथा ॥ ३४ ॥ मत्रपारायण देवि नाडीपारायण शिवे । चऋपारायण देवि प्रोक्त हादिमत शिवे ॥ ३५॥ अथ कादी महेशानि सम्प्रदायकम शृण् । मेधादीक्षादिसंयुक्त श्रीकादिकेरली भवेत् ॥ ३६ ॥ ऋक्केरली यजुर्थैव तथैव सामकेरली। पञ्चपञ्चकसयुक्त शक्तिपातसमन्वित ॥ ३७ ॥ षट्शाम्भवप्रश्नयुक्तस्त्रेकाल्य<sup>8</sup>ज्ञानगोचरः । अधर्वकेरल देवि शृणु यहेन साम्प्रतम् ॥ ३८॥ दिन्यसिद्रमानवैधिमहाकालक्रमेण च। अथानन्दभैरवेन सदाशिवक्रमेण च ॥ ३९ ॥ देवीक्रमेण देवेशि नवनाथप्रभेदत । चत्रशीति⁴सिद्धैम्त त्रितये शिवशक्तितः ॥ ४०॥ तल्होपनात्तत्परत्वात् तत्पादक्रमतोऽपि च । चतुश्वरणयोगे च शाम्भवाष्टादशक्रमात् ॥ ४१ ॥ तदोघक्रमयोगेन शम्भुपादक्रमेण च । दशविद्यागुरुखेन तदावरणयोगत ॥ ४२ ॥ शैवादिपञ्चभेदैश्च पर्य्यायक्रमभेदत । आगमश्च तथा कालो दे राम्नायक्रमेण च ॥ ४३ ॥ दर्शनायतनत्वेन भेदबाहुल्यमीरितम् । दक्षेण पूजा वामेन तर्पण परिकीर्त्तितम् ॥ ४४ ॥

 $<sup>^{\</sup>circ}D^{\circ}$ सकछं।  $^{\circ}BD^{\circ}$ ले।  $^{\circ}BD^{\circ}$ लोक्य $^{\circ}$ ।  $^{\circ}B^{\circ}$ लेंशिति $^{\circ}$ ।  $^{\circ}C$ च।  $^{\circ}B^{\circ}$ ले।  $^{\circ}C$ द $^{\circ}$ ।

दक्षेण तर्पणं देवि पानं तेनैव पार्वति । वामेन देवता तर्प्या दक्षेण गुरुतर्पणम् ॥ ४५ ॥ केव¹छं बामहस्तेन द्वयोस्तर्पणमाचरेत् । केवल दक्षहस्तेन तर्पण केरली चरेत् ॥ ४६ ॥ गुरुं सन्तर्ध्य दक्षेण वामहस्तेन देवताम् । ब्रह्मकौलमते देवि तर्पण परिकीर्त्तितम् ॥ ४७ ॥ जल दुग्ध नष्टदुग्ध मविनिमश्र तथैव च । सविद्रसवटी चैव वृन्ताकसूरणे तथा ॥ ४८ ॥ दुग्धसारो दुग्धसविदासवैश्व कुमारिका । पूजन परमेशानि कादिकेरलगोचरम् ॥ ४९ ॥ ऊर्ध्वाम्नायादिसयुक्त काश्मीर शक्तिपातयुक्। ऋक्काश्मीरो यजुश्चेव सामकाश्मीर एव च ॥ ५० ॥ अथाथवीणकारमीरो भेदान सश्रुण पार्वति । दिव्यसिद्धमानवैदिमहाकालक्रमेण च ॥ ५१ ॥ अतिकालकरालाख्यकालवीरक्रमेण च। काली च नवनाथाश्र चतुरशीतिसिद्धय भा ५२॥ त्रितये शिवशक्तिभ्या तछोपा कालिकाक्रमात् । अथ कामकला काली हसकाली क्रमेण च ॥ ५३ ॥ शैवादिपञ्चभेदेन सप्तपर्यायभेदत । भेदबाहुल्यमात्र स्याद्वामेन तर्पण स्मृतम् ॥ ५४ ॥ दक्षेण पूजा सम्प्रोक्ता ह्यनुकल्पा प्रकीर्त्तेता । अथ गौड प्रवक्ष्यामि यथायोगक्रमेण च ॥ ५५ ॥ पूर्णाभिषेकसयुक्तो गौडश्च पञ्चपञ्चयुक् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B° र°। <sup>2</sup> B° पर°। <sup>8</sup> D अङ्म°। <sup>6</sup> B D° री, С° रे।

ऋगौडो हि यजुर्गींड सामगैडिस्तथैव च ॥ ५६ ॥ अथर्वगौडो देवेशि यथावत् कथ्यते शृणु । दिव्यसिद्धमानवौघमहाकालकरालका. ॥ ५७ ॥ वीरनाथस्तथा देवि नवनाथऋमेण च । चतुरशीतिसिद्धार्धै स्त्रितये शिवशक्तित ॥ ५८ ॥ त्रहोपनाद्भवेलोपा कला कामकर्ला परा। तद्वदावरणे भेदा कीर्त्तिताः परमेश्वरि ॥ ५९ ॥ शैवादिपञ्चकत्वेन साम्य पर्य्यायसप्तके । बाहुल्य कीर्त्तित देवि पूर्विमेव प्रकाशितम् ॥ ६० ॥ वामेन तर्पण देवि दक्षेण पूजन स्पृतम्। दान पान च प्रत्यक्ष महाविद्याक्रमेण च ॥ ६१ ॥ सिद्धविद्याक्रमेणैव तथा विद्याक्रमेण च। युगानुरूपतो देवि सिद्धविद्यादिमेदतः ॥ ६२ ॥ तद्रपशक्तिक्रमतस्तदाचारक्रमेण च। चक्रभावाम्रायभेदैस्तदा चरणभेदत ॥ ६३ ॥ शक्तियोगजब्रह्माण्डे सर्वे तत्र रसा स्फुटम् । नामपारायण देवि मत्रपारायण तथा ॥ ६४ ॥ नाडीपारायण देवि कादिहादिकहेपि च। कादिहादौ 10 शाम्भवान्त 11 सम्राण्मेधामिधा भवेत् ॥ ६५ ॥ दिब्यसाम्राज्यमेधा च कहान्ता परिकीर्त्तिता । दिनतो वारतः पक्षान्मासात् षट्त्रिंशता दिनै ॥ ६६ ॥ प्रायश्चित्त समाचर्य्य कालनित्यात्रमेण च। पञ्चनित्याक्रमेणैव स्वगुरुवी स्वय च वा ॥ ६७ ॥

 $<sup>^1</sup>$  B ° द्वौषे °। "B ° पो। "N कालि। "B कालिका कमला।  $^5$  D ° मस्तके, ° पासके। "C स °।  $^7$  C ° तत्।  $^6$  D पश्चैन।  $^8$  D ° व °।  $^{10}$  B ° दि °।  $^{11}$  D शान्तरान्त °।

पूर्वोक्तक्रममासाद्य कलारन्ध्रक्रमेण च ।

कामबाण्यगुण्येन दीक्षामण्डपंगो भवेत् ॥ ६८ ॥

इतेर्म कृत्वा पूर्ववच्च सर्व कार्यं महेश्वरि ।

आज्ञानाम प्रद्याद्वे योगपट्टं समभ्यसे त् ॥ ६९ ॥

अज्ञावरणमत्राद्धे पद्यारीत् पद्ममन्त्रं नाः ।

श्रोतव्याश्चेव मन्तव्या द्रष्टव्याः परमेश्वरि ॥ ७० ॥

अन्यत् सर्वे पूर्ववस्त्यात् सक्षेपादिदमीरितम् ।

इति संक्षेपतः प्रोक्त किमन्यच्छ्रोतुमिच्छिस् ॥ ७१ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गसमहातंत्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षीभ्यमहोत्रतारासंवादे कादिदीक्षाविवरण नाम सप्तम पटल ॥ ७॥

¹BD ° छ । ³C °माचरे °। ³B ° वर्ण °, C ° पत्र °।

## अष्टमः पटकः

## श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम् ।

## श्रीशिव उवाच।

निरुक्त द्व्यभेदश्च कथ्यते शृणु साम्प्रतम् ॥ १ ॥ वीरादिकौलभेदाश्च पूर्वमेव प्रकाशिताः। विष्णुपाशुपतादीना कथ्यन्ते परमेश्वरि ॥ २ ॥ पञ्चरात्रिवतं प्राप्ताः पाञ्चरात्राः प्रकीर्त्तिताः । दिनपञ्चकपर्य्यन्त शैवाना न विलोकनम् ॥ ३ ॥ मुदासन्धारिणीं रण्डा कृत्वा सम्पूज वन्ति ये। प्रसादः कस्य वेत्युक्ते श्रीकृष्णस्येति यो वदेत् ॥ ४ ॥ स्वमुक्त चैव नैवेद्य देवतार्थप्रयोजक.। वर्त्तन्ते वैष्णवा ये च शिवनिन्दापरायणाः ॥ ५ ॥ वैष्णवानपि निन्दन्ति पाञ्चरात्राश्च ते मता । पाषण्डाख्यवत प्राप्ता. पाषण्डास्ते प्रकीर्त्तिता. ॥ ६ ॥ रमशानमस्मधारी च भस्मधारणसञ्चयः । स्नानसन्ध्यादिक देवि छौकिकार्थं त यश्चरेत् ॥ ७ ॥ विष्णुद्वेषपरो भूत्वा सर्वे प्र'क्करते नरः। स पाषण्डेति कथितः शृणु कापालिक शिवे ॥ ८ ॥ कपालपात्रसम्भोजी मद्यमांसेषु तत्पर । स्त्रियोनिदर्शको नित्य मुण्डमालाधरः सदा ॥ ९ ॥

#### काळीखण्डे

श्मशानाप्रिप्रभोजी यः स च कापालिकः स्पृतः । स च द्वादशधा प्रोक्तो महाकापालिकः पर. ॥ १० ॥ स्नानदानादिरहित शौचाशौचविवर्जित । न जपो न तपस्या च न तस्य नियम. क्रचित् ॥ ११ ॥ ईटिग्वधो भवेचीन सकलो निष्कलो द्विधा । जैन शृणु महादेवि<sup>1</sup> कमण्डल्लघर, सदा ॥ १२ ॥ जीव एव पर भोगी कत्ती हत्ती स एव हि । यदेव तत्मुख देवि तत्मुख स्वात्म<sup>8</sup>रूपकम् ॥ १३ ॥ स जैन, कथितो देवि एव बौद्रादयो मता। केशसल्लञ्जका देवि तथा श्वेतपटा प्रिये ॥ १४ ॥ तथा रक्तपटा देवि तथा नीला<sup>8</sup>म्बरादय. । बृहद्गुरुरिति ख्यातास्तथान्ये परमेश्वरि ॥ १५ ॥ अहिंसकास्तथान्ये च भेदाः सक्षेपतो मता । मुद्राधिकारिणो देवि कथ्यन्ते शृणु साम्प्रतम् ॥ १६ ॥ ब्राह्मणैर्न तथा कार्य्य ब्राह्मण्य च विनश्यति । मद्रा त ब्राह्मणो धृत्वा रीरव नरक बजेत् ॥ १७ ॥ वेदैस्त रहितो यो हि स मुद्राधारको भवेत्। मुद्रया सहितो यो हि स कथ ब्राह्मणो भवेत् ॥ १८ ॥ मुद्रा चतुर्विधा देवि चातुर्विध्य शृणु प्रिये। बाह्मणो भावयेद्देहे विष्णुभावप्रवृद्धये ॥ १९ ॥ क्षत्रियो रेखयेदेहे वैश्यो मुद्रा प्रविन्यसेत् । शूद्राधमादिकाना च तप्तमुद्रा प्रकीर्त्तिता ॥ २०॥ अत्यन्तभक्तियुक्तोऽपि भावयेत्र तु रेखयेत्। ब्राह्मणो रेखयेत् कापि बिम्बयेन कदा चन ॥ २१॥

¹N महेशानि। ²D वास्व°। ³D नाना°। ⁴C थ। ⁵D ° यं°।

देवो भूत्वा यजेदेव नादेवो देवमर्चयेत् । तस्माद्विष्णुस्वरूपस्व स्व¹स्मिन् मान्य महेश्वरि ॥ २२ ॥ ततो जप प्रकुर्वीत तस्य सिद्धिर्भवेन्मनोः । एवमेव महेशानि शैवादीना ऋमो भवेत्॥ २३॥ शङ्खचन्नाङ्कितं दथ्ला सचैल मानमाचरेत्। त्रिशुळ डमरु देवि ब्राह्मणो भावयेत्सदा ॥ २४ ॥ धारण शिवलिङ्गस्य शिवमुद्रादिधारणम् । द्विजस्त वर्जयेदेवि सक्षेपादिह कीर्त्तितम् ॥ २५ ॥ शक्तेरुपासको यस्तु स च शाक्त प्रकीर्तित.। वैखानसादिदीक्षायैर्युक्तो वैष्णव एव च ॥ २६ ॥ षडध्वशाम्भवाद्येस्तु युक्तः शैवः प्रकीर्त्तित । केवल शिवसपन्नस्वन्यदेवस्य निन्दक, ॥ २७ ॥ वीरशैवेति गदितो वीराख्य वैष्णव शृणु । केवल विष्णुनिरतः सर्वदेवप्रनिन्दकः ॥ २८॥ वीरवैष्णव इत्युक्तः पापभाजी नरावुभी । चन्द्रजापरतो यस्त स च चान्द्रो महेश्वरि ॥ २९ ॥ सूर्य्यासक्तमना यस्तु स सौर परिकीर्त्तितः। ब्रह्मणोपासको यस्त स च स्वायम्भुवो मत ॥ ३०॥ दुर्गाचण्डया दिसयुक्त स च दौर्ग प्रकीर्तित । वेदमूळा क्रिया सर्वा वेदमूळा परा स्मृति ॥ ३१॥ वेदेन रहित यत्त तन कुर्याद्द्विज कचित्। वेदमार्गरतो नित्य ब्राह्मणो भवति ध्रुवम् ॥ ३२ ॥ वेदेन रहितो यस्तु स चाण्डाल प्रकीर्तित । स्वस्वधम्मं पुरस्कृत्य सर्वं कार्यं महेश्वरि ॥ ३३ ॥

स्वधर्मनिरतो निस्य सुखमाप्रोति निश्चितम् । स्वधर्मरिहतो विप्रः सुत¹हारी द्विजाधम ॥ ३४ ॥ त दृष्ट्वा तु महेशानि प्राजापत्य समाचरेत् । तदमावे महेशानि सचैल जलमाविशेत् ॥ ३५ ॥ तस्मान्मुद्रादिकद्वेष ब्राह्मणो वर्जयेत् सदा । अधमानुष्रहार्थं तु मुद्रा प्रोक्ता मया तव ॥ ३६ ॥ सत्य सत्य महेशानि किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ।

# श्रीदेन्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि विष्णुभेदान् शिवस्य च ॥ ३७ ॥

#### श्रीशिव उवाच ।

वैखानसो भवेदादौ श्रीराधावल्लभस्तथा ।
गोकुळेशो महेशानि तथा वृन्दावनी भवेत् ॥ ३८ ॥
पाञ्चरात्रः पञ्चम स्यात् पष्ट श्रीवीरवैष्णव ।
रामानन्दौ हरिव्यासी निम्बार्कश्च महेश्वरि ॥ ३९ ॥
ततो भागवतो देवि दशभेदा प्रकीर्त्तिता ।
शिखी मुण्डी जटी चैव दित्रिदण्डी क्रमेण च ॥ ४० ॥
एकदण्डी महेशानि वीरशैवस्तथैव च ।
सप्त पाशुपता प्रोक्ता दशधा वैष्णवा मता ॥ ४१ ॥
एतेषां वासना देवि शृणु यक्तेन शाम्भवि ।
वेवेष्टि सर्व सञ्याप्य यस्तिष्ठति स वैष्णव. ॥ ४२ ॥
वेखानसादिदीक्षादौर्भूषित. स्मार्त्तवैष्णव. ।
श्रीराधावल्लमं देवि शृणु यक्तेन शाम्भवि ॥ ४३ ॥

```
वैष्णवाचारनिरतो विष्णुत नैकपारग ।
अनन्यचेताः शान्तात्मां विष्णुचिह्नपरायणः ॥ ४४ ॥
श्रीराधावलुभो" देवि गोकुलेश शृणु प्रिये ।
नानाभूषणसपन्नो नानासौगन्धभूषित ॥ ४५ ॥
गवां कुल प्रीणयिता कलि कृष्णस्वरूपधृक ।
शरीरमर्थं प्राणाश्च तन्निवेदनकारक ॥ ४६ ॥
अन्त:शक्तिपरो देवि बहिवैंष्णवरूपधृक ।
गन्धर्वाचारनिरतो लतावेष्टनतःपरः ॥ ४७ ॥
सम्प्रदायो गोकुलेशः सर्वसिद्धिकरो भुवि ।
वृन्दावनाख्य देवेशि शृणु यत्नेन साम्प्रतम् ॥ ४८ ॥
विगताशः प्रसन्नात्मा विष्णुभक्तिपरायण ।
कामिनीसङ्गचपलो वनकीडाविनोदधकु ॥ ४९ ॥
सौगन्धभूषिततनु स्त्रीध्यानैकपरायण ।
विष्णुसारूपतत्त्वज्ञः प्रोक्तो वृन्दावनी शिवे ॥ ५० ॥
पाञ्चरात्रो महेशानि तथैव वीरवैष्णवः।
पूर्वमेव महेशानि कीर्त्तितः परमेश्वरि ॥ ५१ ॥
''रा '' शक्तिरिति विख्याता ''म '' शिवः परिकीर्तित ।
तदानन्दी शान्तचित्तः प्रसन्नात्मा विचारधृक् ॥ ५२ ॥
सर्वत्र समन्दपश्च रामानन्दी प्रकीर्त्तित
हरिव्यास महेशानि यथावदवधारय ॥ ५३॥
पापसहारणे शक्तो विष्णुभक्तो जितेन्द्रिय ।
यमादिनियमैर्युक्तस्य काचारपरायण ॥ ५४ ॥
सोपयोगफ छप्राही परकार्यपरायण.।
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C ° मं °। <sup>2</sup> D शान्तो यो । <sup>8</sup> B ° भा। <sup>4</sup> B कालो । <sup>5</sup> D ° शा। ° B ° न्दो । <sup>7</sup> C प्रोक्तो । ° C ° मु °।

हरिव्यासीं महेशानि शिवशक्तिस्वरूपपृक्ै॥ ५५ ॥ निवार्काख्य सम्प्रदाय शृणु यह्नेन साम्प्रतम् । नित्यार्चनक्रमासक्त स्वतंत्रैकपरायणः ॥ ५६ ॥ बाह्यप्रजादिनिरतोऽनन्यभक्त प्रसन्नधीः। आर्यपक्षान्वितः स्वच्छ<sup>®</sup> स्वच्छन्दाचारतत्पर ॥ ५७॥ स्वतन्त्र स्मार्त्तविद्वेषी निम्बार्को भगवान् हरि.। अध भागवत देवि कथ्यते शृणु साम्प्रतम् ॥ ५८ ॥ विष्णभक्तौ च निपुणो विजितात्मा प्रसन्नधी:। म्मार्त्तकर्मान्वितो देवि तदन्याचारतत्पर ॥ ५९ ॥ आर्यपक्षान्वितो देवि तथा चारुण वेषधृक । शैबद्वेषी तस्य सङ्गात् पुन स्नानपरायण ॥ ६०॥ केवल विष्णुचित्त<sup>6</sup>ज्ञ प्रोक्तो भागवत शिवे। तेषा वता दिकाना तु निर्णय कथ्यते क्रमात् ॥ ६१ ॥ एकादशी सदोपोष्या मक्तियुक्तेन चेतसा । एकादश्यामहोरात्र न भोक्तव्य कटाचन ॥ ६२ ॥ मुहूर्तविद्धा दशमी ततो रौद्रीसमागम । तस्या तिथौ न भोक्तव्य दशम्या भोजन चरेत् ॥ ६३ ॥ सूर्योदयमभि वयाप्य या तिथियाति पार्वति । सा तिथि सक्का ज्ञेया तत्तिथ्युक्त समाचरेत् ॥ ६४ ॥ आद्या रेवेति विख्याता दितीया मोहि"नी भवेत् । द्वाम्या त्वित्थ<sup>10</sup>मुपोष्येव सर्वपापै. प्रमुच्यते ॥ ६५ ॥ द्विधा तिथिर्यदा देवि तदेउ परिकीर्त्तितम् । ययय्येकादशी पूर्णा द्वितीयेऽहि न विद्यते ॥ ६६ ॥

द्वितीये बृद्धिदा देवि द्वादशी यदि दश्यते । द्वितीये समुपोष्यैव सर्वपापै प्रमुच्यते ॥ ६७ ॥ स्मार्जाना मतमाख्यात वैखानसमत शृणु । एकादश्या तु य कश्चित् प्रमादात् भोजन चरेत् ॥ ६८ ॥ चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशो बलम् । कोट्यर्बुद सनिवसेत् रीरवे नरके प्रिये ॥ ६९ ॥ गोकुलेशमत देवि कथ्यते शृणु साम्प्रतम् । स्मार्तवैष्णवयोर्मध्ये विवादो हि महानयम् ॥ ७० ॥ परस्पर प्रशसन्ति निन्दन्ति च परस्परम् । ते मूढा नैव जानन्ति पाषण्डशास्त्रमोहिता ॥ ७१ ॥ विष्णुरूपधर शम्भु शम्भुरूपधरो हरिः। अत्रार्थे प्रत्ययो देवि रुद्रा एकादश स्मृता. ॥ ७२ ॥ विष्णु मिलित्वा देवेशि द्वादशी परिकीर्त्तिता। एकादशी तु रुद्रस्य द्वादशी श्रीपते स्पृता ॥ ७३ ॥ कलामात्रान्विता वृद्धा मुहूर्तसयुतापि चेत्। गोकुलेशमत प्रोक्त गोपालसुन्दरी पंरा। ७४॥ पूर्णामेकादशी प्राप्य द्वादश्या समुपोषणम् । स्मार्त्तद्वेषपरो भूत्वा प्रमादाद्य समाचरेत् ॥ ७५ ॥ एकादशी हानिदा स्यात् पुत्रायुर्धननाशिनी । स्मार्त्तद्वेषपरो भूत्वा एकादस्या तु भोजनम् ॥ ७६ ॥ पाषण्डमतमाश्रित्य सूर्य्यारुणकलार्धतः । पक्षमाश्रित्य देवेशि यः करोति नराधम ॥ ७७ ॥ कोट्यर्बुदयुग देवि नरके निवसेद्धुवम् । विष्णुद्देषपरो भूत्वा रोहिण्या भोजन चरेत् ॥ ७८ ॥

स दरिद्री महापापी तस्य पातो भविष्यति । अरुणोदयवेधस्त श्रीनिम्बार्कमत मतम् ॥ ७९ ॥ सूर्योदयाख्यवेघो हि श्रीवैखानस'सम्मतम् । कळावेघो महेशानि वैष्णवाना प्रकीर्तित ॥ ८० ॥ मुहूर्त्तवेघो देवेशि स्मार्ताना परिकीर्तितः । अथात्र पाञ्चरात्राणा आदा<sup>9</sup>पक्षः प्रकीर्त्तित ॥ ८१ ॥ कल्पित वेधमाश्रित्य द्वादशी कल्पयन्ति च । न लज्जन्ति च ने मूढा प्रोक्तास्ने यमिकङ्करा ॥ ८२ ॥ सुरेन्द्रसंहिता देवि तथा पट्शाम्भवः शिवे । गोपाळपाश्चरात्रं च षडन्वयमतं तथा ॥ ८३ ॥ श्रीगोपीपरिशिष्टं च मोहशक्तीश्वरस्तथा । षद्शाम्भवरहस्यं च कमादेने प्रकीर्त्तिता ॥ ८४ ॥ एतद्ग्रन्थ कमादेवि विवेचनमुदीरितम् । अथ पाशुपताना च वासना शृणु पार्विति ॥ ८५ ॥ शिखिपाशुपतो देवि शिखासूत्रधर. शुभर्ं। समाधितत्परो देवि समाधौ शिव पीठधृक् ॥ ८६ ॥ रुद्राक्ष च तथा भस्म लिंग गैवा भिध शिवे। प्रसन्नात्मा शान्तचित्तो ब्रह्मचारी प्रकीर्त्तितः ॥ ८७ ॥ मत श्रीबिन्दुमालिन्या. समाश्रित्य प्रतिष्ठिति । मुण्डी त्रिंशद्विधो देवि तारासूक्ते प्रकाशित ॥ ८८॥ तत्र पाश्पताचारसम्पन्नो मुण्डितो भवेत् । जटी पाशुपतो देवि सोऽपि दशविध स्फुटम् ॥ ८९ ॥ त्रिजटैकजटाधारी तथा बद्ध°जटाधर ।

 $<sup>^{1}</sup>$  C ° श्वानर ° ।  $^{2}$  N आर्य °, C पाप ° ।  $^{8}$  C यज्ञ ।  $^{4}$  B C D N ° हितम् ।  $^{8}$  D वृन्द ° ।  $^{8}$  D N ° हितम् ।  $^{8}$  D वृन्द ° ।

नम्रस्तपस्वी शान्तात्मा देहक्केशपरायणः ॥ ९० ॥ ऋमत्रितयसम्पन्नो जटी पाञ्चपत स्मृत ! द्विदण्डी त महेशानि वाड्यनोदण्डसयुतः ॥ ९१ ॥ कायवास्मनसो दण्डस्त्रिदण्डी परिकीर्त्तितः । बीरशैवः प्रसिद्धोऽत्र पूर्वमेव प्रकाशित ॥ ९२ ॥ सर्वोत्तमो भवेच्छेत्रः शाम्भव परिकीर्त्तित ै। चतुर्दशीव्रतासक्त प्रदोषव्रततत्पर ॥ ९३ ॥ शनिप्रदोषे देवेशि महावनपरायण । दारिद्यदहन नाम व्रतमेतन्प्रकीर्त्तितम् ॥ ९४ ॥ कृष्णपक्षे विशेषण शुक्रपक्षेऽपि पार्वति । अष्टमीसप्तमीसन्धौ प्रदोषव्रतमीरितम् ॥ ९५॥ एतद्वतसमायुक्तः शिवपूजापरायणः । शनिप्रदोषे सम्प्राप्ते शकुन सश्चण प्रिये ॥ ९६ ॥ शनिवारे सोमवारे पुस्तक चाभिमत्रयेत् । आदित्यवासरे देवि राशिं काममिं ता चरेत् ॥ ९७ ॥ यत्रादौ दीय <sup>8</sup>ते देवि स चाध्याय प्रकीर्त्तित. । द्वितीये दशको देवि तृतीये श्लोकसंख्यता ॥ ९८ ॥ दशकालाभतो देवि सर्वेभ्यो विनियोजनम् । कुमारीं प्रार्थ्य यहेन सपुष्पफलसयुताम् ॥ ९९ ॥ स्थापयेद्राशिमध्ये तु दर्पणोदरसन्निमे । गोमयैरुपिछेते तु भूमी स्वस्तिकमण्डले ॥ १००॥

कुमारी पूजियत्वा च नवकन्याप्रभेदत । तत्र बाच्ये प्रयत्नेन भूत भव्यं भविष्यकम् ॥ १०१ ॥ शुमाशुभादिक कर्म तथा षद्भर्मसाधनम् । षद्मी त्रिविध प्रोक्त यथावदवधारय ॥ १०२ ॥ वज्याकर्षस्तम्भन च विद्वेषोच्चाटन तथा । मारण चैव देवेशि विरूपाक्षस्य सम्मतम् ॥ १०३ ॥ वश्यस्तम्भनसम्मोहा मारणोचाटन तथा । विद्वेषण च देवेशि षड्टर्माणि विराण्मते ॥ १०४ ॥ ग्रान्तिस्तम्भी वशीकारो मारणोचाटने तथा । द्वेषण चेति देवेशि षट्टर्माणि यथात्रमात् ॥ १०५ ॥ यस्मिन् विद्याविधौ देवि यत्कर्म परिकीर्त्तितम् । तत्कर्माणि समारभ्य षद्भर्माणि जगु प्रिये ॥ १०६ ॥ बगलेशी तथा क्ये बगला स्तम्भने तथा । वश्ये पञ्चदशी प्रोक्ता वशीकारस्त्रिधा भवेत् ॥ १०७ ॥ आदौ प्रीतिर्महेशानि मोहन तु द्वितीयकम् । वशीकारस्तृतीय स्यात् त्रितय त्रितय त्रिषु ॥ १०८ ॥ एके जाते महेशानि त्रितय जायते शिवे । शनिप्रदोषमाश्रित्य स्थाने शैवविभूषिते ॥ १०९ ॥ पश्चिमाभिमुख लिङ्ग नन्दिहीन पुरातनम् । चतुर पश्चकोगान्ते न लिङ्ग दश्यते शिवे ॥ ११० ॥ तदेकलिङ्गमाख्यात तत्र सिद्धिरमुत्तमा । ऊर्ध्वपुण्ड् त्रिपुण्ड् वा पृद्धबन्ध<sup>8</sup>नमेव च ॥ १११ ॥ अगस्तिपत्राकार वा स्त्रीणा शून्य करेण च।

 $<sup>^1</sup>$  D बाह्यं।  $^2$  B  $^\circ$  मंभि , D  $^\circ$  मंदि ।  $^8$  B D  $^\circ$  वर्धे ।  $^4$  D छुत  $^\circ$  , B N सुत  $^\circ$  ।  $^8$  B C D  $^\circ$  ऋमेण ।

द्वादशाष्ट्रचतुर्योगात् ऊर्घ्यपुण्ड् प्रक्तीर्त्तितम् ॥ ११२ ॥ शिविषण्णुशिवायुक्तः त्रिपुण्ड् परमेश्वरि । शानिप्रदेषि धृत्वा तु शिव पूज्य प्रयत्नत ॥ ११३ ॥ भोजयेद्वाद्वणान् देवि अकाण्डादिदमीरितम् । गोपनीय रहस्य च किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ ११४ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षोम्यमहोत्रतारासंवादे प्रदोषविधिर्नामाष्टम पटल ॥ ८॥

### नवमः पटलः।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम् । पूजाद्रब्य महादेव सम्प्रदायत्रये वद<sup>1</sup> ॥ १ ॥

#### श्रीशिव उवाच।

षड्दर्शने पडाम्नाये महाविद्याविधौ शिवे । पञ्चायतनके देवि शिवशक्तियुतेऽपि च ॥ २ ॥ अथ गोपालनु हरी गणेश शङ्करी तथा। ह्रयप्रीवो रामचन्द्र काल काली महेश्वरि ॥ ३ ॥ तारागणपतिश्चैव ताराबट्टक एव च । आदन्त ऋमयोगेन द्विधा भेद प्रकीर्त्तित ॥ ४॥ एतेषा सुन्दरीयोगात् यत्र शृणु महेश्वीरे । मूलयत्र समुद्भृत्य तत्र बिन्दी महेश्वरि ॥ ५ ॥ देवयत्र साङ्गक तु भावयेद्यतमानम । विद्यायत्रौ यथा पूज्यौ देवयत्रेऽथ वा पुनः ॥ ६ ॥ पूजनीया महेशानि गोपालमुन्दरी परा । पूर्वोक्ताना समस्ताना पूजायत्र प्रकीर्त्तितम् ॥ ७ ॥ एवमेव तु सर्वेपा कथित तु तृतीयकम् । आदौ यदुचरेदेवि तद्यत्र पूजयद्धरम् ॥ ८॥ शक्तिर्वा शिवमत्रो वा यस्य चोचारण भवेत्। तस्य यत्र पूजयेतु सक्षेपात् गढित मया ॥ ९ ॥

 $<sup>^1</sup>$  C वषट।  $^2$  C  $^\circ$  e  $^\circ$  ।  $^1$  D  $^\circ$  णप  $^\circ$  ।  $^4$  D  $^\circ$  खन्ते ।  $^6$  C  $^\circ$  Q रहे ।

बिरूपाक्षमते तारे पत्रे यत्र तु सिछेखेत्। सुन्दरी भैरवी देवी तथैव कालसुन्दरी ॥ १० ॥ सुन्दरी काल इत्युक्तः सुन्दरी गोप इत्यपि । इति सक्षेपत प्रोक्त द्रव्यभेद शृण प्रिये ॥ ११ ॥ केरलक्षेत्र काइमीरो गौडश्रेत तृतीयकः । शिवशक्तितदद्वयत्व समपर्य्यायभेदत ॥ १२ ॥ चतुरशीतियुग्मेन नाथत्रितयमार्गतः । ओधत्रयक्रमेणैव वटवासिक्रमेण च ॥ १३ ॥ दशविद्यागुरुत्वेन भेदबाहुल्यमीरितम् । दुग्ध वृन्ताकक देवि सूरणस्तु तृतीयकः ॥ १४ ॥ दुग्धसार कुमारी च पञ्चतत्त्वानि वै जगु ै। आत्मविद्या शिवाख्या च सर्वं पूर्ण कमेण च ।। १५ ॥ काइमीरे त्वनकल्पेश्व ताम्रे गन्य प्रदापयेत् । पिण्याक तु दितीय च गृञ्जन तु तृतीयकम् ॥ १६ ॥ चतुर्थ पायस दुग्ध पञ्चम मि थुन भवेत्। पञ्चात्रकल्पा देवेशि काश्मीराख्यक्रमे मता ॥ १७ ॥ मद्य मास तथा मत्स्य मुद्रा मैथुनमेव च । मकारा पञ्च वै क्याता गौडमार्गे महेश्वरि ॥ १८ ॥ सामान्यत्वेन कथित विशेष शृणु सादरम् । दुग्धानुकल्पमधैश्र पूजयेच यथाक्रमात् ॥ १९ ॥ दुग्धेन केरले पूजा काश्मीरे भावना मता। गौडे प्रत्यक्षदानं स्थात् त्रितय कीर्त्तित मया ॥ २० ॥ जलाहरागुण देवि शीतल जलमीरितम् ।

¹ D तावत्। ⁴ B द्विज, D तत्त्वानि तानि वै यत । ॰ D पूर्वपूर्व °। ⁴ D मै °। ॰ B C D वि °।

ततः शतगुण प्रोक्त सौगन्धि जलमत्र तु ॥ २१ ॥ जलात् शतगुण प्रोक्त दिध चात्र महेश्वरि । तत शतगुण दुग्ध तत शतगुण घृतम् ॥ २२ ॥ वृताच्छतगुण तैलं तैलाच्छतगुण मधु । तत शतगुणा सवित् तत शत¹गुण मधु ॥ २३ ॥ उत्तरोत्तरती गौडे केरले सहतिक्रमात्। श्रद्धकेरलमार्गे तु जलेन प्रजन चरेत् ॥ २४ ॥ चैतन्यकेरले देवि शीतलेन जलेन च । ऋक्केरले महेशानि सौगन्धिजलतोऽर्चनम् ॥ २५ ॥ गुप्तकेरलमार्गे तु दुग्धेन पूजन चरेत्। उग्रकेरलमार्गे तु नष्टदुग्धेन पूजनम् ॥ २६ ॥ पञ्चक गदित देवि शम्भतो भैरवान्त<sup>2</sup>कम् । पञ्चके त्रितयं देवि त्रितय त्रितय त्रिषु ॥ २७ ॥ शुद्धकाश्मीरमार्गे तु द्रव्यस्य भावना मता । ऋक्काश्मीरे नखजलमुग्राख्ये" ह्यनुकल्पनम् ॥ २८॥ क्रूरकाश्मीरमार्गे तु नष्टद्रव्यानुकल्पनम् । गुप्तकाश्मीरमार्गे तु गुडाईकरस स्मृत ॥ २९ ॥ अथर्वाख्ये तु काश्मीरे ताम्रपात्रे मधु समृतम् । काश्मीर कथितो देवि गौडमार्ग शृणु प्रिये ॥ ३०॥ शुद्धगौडे महेशानि विजया दुग्ध मीरितम् । ऋगौडे तु महेगानि विजया मधुसयुता ॥ ३१ ॥ यजुग्गोंडे महेशानि तत्पाको विनिवेद्यताम् । गुप्तगौडे महेशानि तन्कस्प. परिकीर्त्तितः ॥ ३२ ॥

 $<sup>^1</sup>$  B  $^\circ$ तो दश  $^\circ$ ।  $^4$  N  $^\circ$ दि  $^\circ$ ।  $^3$  D महार्थे।  $^4$  D मिद्दरादान  $^\circ$ ।  $^5$  D  $^\circ$ रकल्पं।

उप्रगौडे महेशानि मदिरादानमीरितम् ।
देवतार्थं तु सप्रोक्त नान्यकर्मणि योजयेत् ॥ ३३ ॥
सर्वातिरिक्तो देवेशि विद्यासाख्य प्रकीर्तित ।
विद्यासाख्ये सम्प्रदाये स्वयमस्ति सदाशिवः ॥ ३४ ॥
हाईबाह्यप्रमेदेन द्विविधत्व च पार्वाते ।
चातुर्वण्यानुयोगेन योजनीय प्रयत्नतः ॥ ३५ ॥
बाह्यणेन तथा कार्य्यं ब्राह्मण्यं न विनश्यति ।
ब्राह्मणो मदिरा दृष्ट्वा ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ३६ ॥
ब्राह्मणस्त्वनुकल्प च दत्त्वा चाण्डास्त्रतामियात् ।
मासमक्षी द्विजो यस्तु वेदबाह्यो तथा स्मृतः ॥ ३७ ॥
तथैत्र वेदबाह्यो हि स द्विज परिकीर्तित ।

# श्रीदेन्युवाच ।

अनुकल्पादिक प्रोक्त सन्देहोऽस्ति मम प्रमो ॥ ३८॥ पञ्चामृतादौ देवेश कथ दुग्धादिकल्पना ।

### श्रीशिव उवाच ।

ताम्रे गन्य मधुसम दैवे पित्र्ये न दुष्यित ॥ ३९ ॥ अत एव महेशानि होमे ताम्र प्रगृह्यते । पूजाद्रन्य तु सामान्याद्गीडकाश्मीरयो शृणु ॥ ४० ॥ धृत दुग्ध च देवेशि नवनीत च तक्रकम् । दिधखण्ड नष्टदुग्ध मधु चैव मधूदकम् ॥ ४१ ॥ तैल गुडाईक देवि मधु सम्वित्त्येव च ॥ ४२ ॥ दुग्ध सल्वण चैव दिध दुग्धं तथैव च ॥ ४२ ॥

सविद्याध तस्य पाकः केवळा विजया च वा । जातीपत्र तत्पुद्ध च म्लेच्छं दिव्यमधापि वा ॥ ४३ ॥ नारिकेलोदक कास्ये ताम्रे गव्य महेश्वरि । अहिफेन धूर्त्त¹पुष्प वनज नखजं जलम् ॥ ४४ ॥ धूर्ति बीज वत्सनाभ तथैव शीतल जलम् । मृत्युभीत्या वत्सनाभ धूर्त्तबीज विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥ त्रयोदराविधा देवि मदिरा गौडसम्मता। अरिष्टासवसीध्वादिमेदेन परमेश्वरि ॥ ४६ ॥ सविद्ग्धो <sup>8</sup>ऽहिफेन च जातीकोषलवङ्गकम् । चन्द्रशीतलनीरै श्व योगिनीपानमुत्तमम् ॥ ४७ ॥ लवणाईकपिण्याक गोधूम मांसपञ्चकम् । लशुन गृज्जन देवि कलिङ्ग बिन्वक तथा ॥ ४८ ॥ कपिन्थ दैंग्धकुर च तथेव दैंग्धपायसम्। पलाण्डुगोस्तनीकादि दशक वारुणीभवम् ॥ ४९ ॥ अत्यप्रविद्या विषये द्रव्याण्येतानि साधक । वीरसाधनकार्थे तु देवि द्रव्याणि चार्पयेत् ॥ ५०॥ वेटमूला किया सर्वा ब्राह्मणो वेट एव च । प्राणा वर प्रगच्छतु ब्राह्मणो नार्पयेत्सुराम् ॥ ५१ ॥ ताम्रे मधु सुरातुल्य घृतेन वर्जित यदि । नारिकेलोटक कास्ये काञ्जिका कृरसम्भवा ॥ ५२ ॥ हाईबाह्यप्रभेटेन पूर्वसिद्धिममस्तकम्। द्वितीये भावनामात्र पूर्व वै कथित शिव ॥ ५३ ॥ लताजपे तथा पूजाद्रव्य<sup>10</sup>दाने महेश्वरि । केरले भावना कृत्वा दृष्ट्वा चैव जपेत्सदा ॥ ५४ ॥

் D धुस्तु '। '' D धुस्तु '। '' D द्धिगृडो '। '' C N 'है '। '' C 'थितं। '' B N दु '। '' B हु '। '' D ' ਸ '। '' C भासंक, N माशक। ம் D N ' व्या '।

काश्मीरे वा छना सङ्ग. जपपूजादिक चरेत्। गौडे यथोक्तविधिना जप कुर्य्यान्महेश्वरि ॥ ५५॥ त्रितय कथित देवि रहस्यातिरहस्यकम्। इति सक्षेपत प्रोक्त किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ५६॥

## श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि पूर्वं ससूचित च यत् । तन्मे वद महादेव यद्यह तव वछमा ॥ ५७ ॥

#### श्रीशिव उवाच।

रहस्यातिरहस्य च कथ्यते शृणु साम्प्रतम् ।

मेरुस्तु त्रिविध प्रोक्त सामान्यत्वेन पार्वति ॥ ५८ ॥

न्यासमेरुर्यंत्र मेरुरिप्नेमेरुस्तथैव च ।

प्रत्येक त्रितयत्वेन ते त्रयाणा विद्धि पार्वति ॥ ५९ ॥

न्यासमेरुर्यं त्रमेरु प्रत्येक द्विविधो मत ।

बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधत्व प्रकीर्त्तितम् ॥ ६० ॥

न्यासमेरुिश्वधा देवि शृणु त्व यत्नतः शिवे ।

मेरुप्रस्तारिविन्यासस्तथा कैलाससज्ञक ॥ ६१ ॥

मूप्रस्तारस्तृतीय स्याचान्तरत्वाचतुर्विध ।

यत्रमेरुस्तथा देवि षड्विध परिकीर्त्तितः ॥ ६२ ॥

न्यासे तु बाह्यन्यसन मत्र मनु भावना मता ॥ ६३ ॥

यत्रे तु लेखन बाह्ये मानसी भावना मता ॥ ६३ ॥

 $<sup>^1</sup>$  D बातया°, C चार्त्तया°, B वार्त्तका°।  $^8$  D N  $^8$  सिश्चित।  $^8$  N मया।  $^4$  B  $^9$  पार्वित।  $^5$  D  $^8$  मंन्त्र  $^9$ ।  $^6$  C D  $^6$  तं च।  $^7$  B साम्प्रतं।  $^8$  D  $^8$  में  $^7$ ।  $^9$  D  $^9$  शहर।  $^{11}$  D यन्त्र  $^9$ , B अन्त  $^9$ ।  $^{12}$  C D  $^8$  से।

छयमेरुर्योगमेरुनीदमेरुस्तृतीयक.। योगवीणाख्यमेरुस्त तरीय परिकार्तित ॥ ६४ ॥ कन्यामेरः पञ्चम स्यात् पञ्चेते मेरवः समृताः । वहिमे<sup>8</sup>रु. पञ्चधा स्याद्वाद्याभ्यन्तरतो दश ॥ ६५ ॥ मत्रमेरुर्वणमेरुद्ववितौ तारिणीमते । वर्णमेरी त कोष्ठानि शतभेदेन सप्तति ॥ ६६ ॥ चतु:शृङ्गाह्वये मेरी वर्णा. सर्वे प्रतिष्ठिता । अन्ये ससूचिता देवि तत्राग्निमेरव शृणु ॥ ६७ ॥ बह्विमेरोर्छक्षणानि शृणु यत्नेन साम्प्रतम् । चलारिंगत्तथाष्ट्री च कुण्डानि कारयेत् प्रिये ॥ ६८ ॥ श्रीविद्याभेद्युक्ताना मेरु, प्रोक्तस्वय शिवे । षोडश्युपासकानां तु शत कुण्डानि चन्द्रयुक् ॥ ६९ ॥ चतुश्चरणयुक्तानामष्टोत्तरशत शिवे । षट्शाम्भवप्रयुक्ताना कुण्डानि रश्मिसख्यया ॥ ७० ॥ मेधादीक्षादियुक्ताना मेरुस्वभ्यन्तरो मत । श्री विद्योपास्तियुक्ताना मेरु सक्तथितो मया ॥ ७१ ॥ श्रीविद्यारहितो यस्तु न मेरुसाधन चरेत् । श्रीविद्यारहितो यस्तु नाचार्य्यत्व प्रगच्छति ॥ ७२ ॥ पूर्णाभिषेकसयुक्तस्वाचार्यं कीर्तितो मया। ऊर्ड्डाम्नायादिसयुक्तो द्वितीय. परिकार्त्तित ॥ ७३ ॥ पूर्णाभिषेकरहितस्वाचार्यत्व करोति य । तस्य नाश करिष्यामि योगिनीगणभूषितः ॥ ७४ ॥ पूर्णाभिषेकरहिते मेरुससाधन नहि ।

¹ MSS तृतीय । ² C N कल्पडुम । ° C बहिमें °। ' C भजे, N मता। ै D त्रि °। ° B संकथ्यते ।

प्रमादान्मोहतो दम्मात्तस्य पार्वतो भविष्यति ॥ ७५ ॥ दुर्भिक्ष राष्ट्रभङ्ग च पृथ्वीकम्पादिक शिवे । जलाग्निवातसम्भूता बाधा तद्यामगा भवेत् ॥ ७६ ॥ त्रि वर्षे पञ्चवर्षे स्तु धूमकेतुर्भविष्यति । षष्ठिनाडीमभिन्याप्य पलानि पञ्चविंशातिः ॥ ७७ ॥ अहि केतुस्ततो भूयादरिकेतुस्तदुत्तरम्। घट केतुस्ततो देवि ततश्चैव ध्वजाभिधः ॥ ७८ ॥ वर्षमात्रेण देवेशि तत्कुटुम्ब विनश्यति । वेदबाह्यो यथा देवि द्विजबाह्यस्तथा नरः ॥ ७९ ॥ कुटुम्बहा भवेस्पोऽपि प्रायिक्तेन शुद्धयति । तस्य ससर्गमात्रेण राज्य नस्यति निश्चितम् ॥ ८० ॥ दीक्षितो यस्तु कुरुते तस्य शोभा शृणु प्रिये । भणिमाद्यष्टक देवि वाक्सिद्धि कामरूपता ॥ ८१ ॥ षष्टिसिद्धीश्वरो भूत्वा शिवतुल्यो नरो भवेत् । स देशो धन्यता याति प्रसन्ना सर्वदेवता ॥ ८२ ॥ पञ्चामी द्वादशामी तु विशेष शृणु शाम्भवि । आदौ रुग्दीक्षण कार्य्यं ततो वाग्दीक्षण भवेत् ॥ ८३ ॥ स्पर्शदीक्षा ततः प्रोक्ता ततो वर्णमयी भवेत् । तत क्रियावती ज्ञेया तत कला वती भवेत्।। ८४।। आणवी तु ततो ज्ञेया तत षड्दर्शनी भवेत्। पञ्चायतनदीक्षा स्यात् ततः श्रीपञ्चपञ्चिका ॥ ८५ ॥ ततः पूर्णाभिषेक स्यात् षडाम्नायक्रमेण च । एवं मेधान्तसयुक्त शिव एव न सशय ।। ८६ ॥

¹ D घा°, B वा°। ² D द्वि°। ॰ B मासे °। ⁴ C ° भि °। ॰ N घात °। ° C ° त्र °। ॰ B काली °। ॰ D अमरी।

पश्चायतनपर्धन्तं द्वादशास्याधिकारिता ।
गायज्ञ्युपासका ये च पश्चायतनदीक्षिता ॥ ८७ ॥
तैः कार्यं साधन देवि पश्चाप्रिसूर्यसङ्गके ।
एकां प्रिरिप नन्दाप्ति धूम्रपान महेश्वरि ॥ ८८ ॥
जलाकाशाधिवासो हि तैः कार्य्य परमेश्वरि ।
गायज्ञ्यामि सकार्य तुर्ध्याख्याया महेश्वरि ॥ ८९ ॥
नान्धत्र कार्थ्य देवेशि मेहससाधन शिवे ।
रहस्यातिरहस्य च कथ्यते चान्यदेव हि ॥ ९० ॥
न्यासे यत्रे कामकलारूपसन्यसन शिवे ।
तथाग्निमेरौ देवेशि चाह्नुरारोपण शिवे ॥ ९१ ॥
यथा कामकलाध्यानमङ्गुरारोपण तथा ।
यथासनादिसञ्जद्धि तद्वद्वास्तु प्रयूजनम् ॥ ९२ ॥
तत्तत्कृत्वा महेशानि चाधिकारी भवेद्ध्वम् ।
वास्तु विना य कुहते तस्य नाशो भविष्यति ॥ ९३ ॥

## श्रीदेक्युवाच ।

अथ वै सर्वमेरू णा फल किं वद शङ्कर ।

### श्रीशिव उवाच ।

न्यासमेरो. फल देवि देहसिद्धचादिक शिवे ॥ ९४ ॥ यत्रमेरो: फल देवि त्रैलोक्यविजयादिकम् । अग्निमेरो फल देवि कथ्यते शृणु साम्प्रतम् ॥ ९५ ॥ त्रैलोक्यवशकारित्व लोकसम्मोहन शिवे । अदृश्यत्व निस्पृहत्व सौल्यत्व प्रमेश्वरि ॥ ९६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C निष्कार्य्य। <sup>2</sup> D त्रेता<sup>°</sup>। <sup>8</sup> C पश्चामि। ⁴ C रसं। <sup>5</sup> C °द्बह्म°। <sup>8</sup> N जन्तू <sup>8</sup>। <sup>7</sup> N मे।

इन्द्रियाणा सयमनमग्निससेवनाद्भवेत् । अग्निससेवनाहेवि दारिद्यद<sup>1</sup>हन भवेत् ॥ ९७ ॥ वैराग्यत्व वाक्पटुत्व चिरजीवित्वमामुयात् । य य कामयते काम तत्तदामोति निश्चितम् ॥ ९८ ॥ नानाचमत्कारकरः सर्वछोकेषु पूजितः । अग्नौ हृत च दत्त च तात्काछिकफलप्रदम् ॥ ९९ ॥ सदा चाग्निः सेवनीय पुरश्चर्यायुतैर्नरे । पुरश्चर्याविहीनस्य नेद साधनमीरितम् ॥ १०० ॥ न्यसने सात्त्विको मेरुपै ते तु राजसो भवेत् । तामसस्तु महामेरुविह्नससेवनाद्भवेत् ॥ १०१ ॥ सात्विकेन विलम्बेन फल भवित पार्वति । राजसे तु फल माये किञ्चित् कालेन जायते ॥ १०२ ॥ तात्कालिकफल देवि तामसे सर्वदा भवेत् । अधिकारादिकं दीक्षा तथा सज्ञादिक शिव ॥ १०३ ॥ फलादिक तथा प्रोक्त किमन्यच्छोतुमिच्छिस ।

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातत्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षीम्यमहोत्रतारासेवादे मेरुससाधनं नाम नवम पटल ॥ ९॥

\*C°मो °। \*D°तेन वे। 'Cमोहो। \*D°से। 'CN° था।

#### दशमः पटकः।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि पूर्वोक्त च रहस्यकम् ।

#### श्रीशिव उवाच ।

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि मेरुप्रस्तारनिर्णयम् ॥ १ ॥ कथ्यते प्रमेशानि मूलमारभ्य पार्वति । एकाग्निं तु समारभ्य श्रीमेधान्त महेश्वरि ॥ २ ॥ प्रस्तारः कथ्यते देवि पारम्पर्य्यक्रमेण च । एकाग्निसाधन चादौ सूर्यसज्ञाभिधः स तु ॥ १ ॥ पञ्चाग्निश्च ततो देवि चतु:कुण्डानि कारयेत् । पञ्चमः सूर्य्यसङ्ग स्यानन्दां प्रिं शृणु यत्नतः 🗚 ४ ॥ अष्टौ कुण्डान्यष्टदिक्षु नवम सूर्य्यसज्ञक । द्वादशामिस्ततो देवि कुण्डान्येकादश क्रमात् ॥ ५ ॥ द्वादशाग्नि सूर्य्यसङ्गस्तन्त्रम शृणु पार्वति । दक्षिणे वेदकुण्डानि प्रत्यक्प्राग्वहियुग्मत ै।। ६ ॥ उत्तरस्यामेककुण्ड प्राक्प्रत्यग्व्यत्यये तथा । मेरुकुण्डानि देवेशि भेटद्रयक्रमेण च ॥ ७ ॥ चत्वारिंशत्तथाष्टी च तेषा न्यसनमुच्यते । षट्कोणमादौ कृत्व। तु चाष्टकोण तत्तव्यरेत् ।। ८ ॥ दशार ढा<sup>®</sup>दशार च भुवनारऋमेण तुं। वस्वारयुग्मं षट्कोण दशार वसुयुग्मकेम् ॥ ९ ॥

बसु मेरुर्निगदितो मध्यम शृणु पार्विति । आदौ बिन्दुर्महेशानि चत्वरद्वितयं ततः ॥ १० ॥ तृतीयचत्वरे देवि चतुःकुण्डानि कारयेत्। चतुर्थचत्वरे देवि वसुकुण्डानि कारयेत् ॥ ११ ॥ बाणा रूपचलरे देवि कलाकुण्डानि कारयेत्। अध षष्टचत्वरे तु कुण्डाना विंशतिश्वरेत् ॥ १२ ॥ सप्तमचत्वरे देवि चतुर्विशति कारयेत् । अष्टमे चत्वरे देवि चाष्टविंशति कार्यत् ॥ १३ ॥ सप्तकुण्डानि देवेशि सूर्यस्वेकोत्तरो मत । पकोत्तरक्रमे<sup>5</sup> देवि महाकाल्यमत शृण ॥ १४ ॥ आदौ बिन्दु प्रविन्यस्य द्वितीये कुण्डयुग्मकम् । तृतीये वेदसख्यानि चतुर्थे ऋतुसंख्यकम् ॥ १५ ॥ पञ्चमे वसुसख्यानि षष्ठे तु द्वादशैव तु । प्राक् प्रत्यक् च प्रकुर्वीत विकास । १६ ॥ दक्षवामेऽथवा देवि वसुकुण्डानि कारयेत्। प्राग्या मल तथा प्रत्यक् कारयेत् परमेश्वरि ॥ १७ ॥ गिरिसख्याचल्वरे तु कुण्डविशतिक चरेत्। अष्टमे चत्वरे देवि कुण्डद्वाविंशातिं चरेत् ॥ १८ ॥ प्राच्या तु गिरिसख्यानि तत्साम्मुख्ये तु सप्त वै । दक्षे त वेदसख्यानि तत्साम्मुख्ये तु दक्षवत् ॥ १९ ॥ दक्षवामे च देवेशि गिरिसख्यानि कारयेत । तदा प्राच्यां प्रतीच्या च वेदसख्यानि कारयेत् ॥ २०॥ एव मिलित्वा देवेशि कुण्डानि दिग्युगद्वियुक् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C N लघु °। °C धारा °। °C चाष्टविद्याति। °B N न्यसेत्। °N °मतं। °C °वेन्ति। °D प्रदया °।

नवमे चत्वरे देवि षड्डिंशतिः प्रकल्पयेत् ॥ २१ ॥ प्राच्यां त वससख्यानि प्रतीच्या वससख्यकम् । दक्षिणे बाणसच्यानि तूत्तरे दक्षवद्भवेत् ॥ २२ ॥ दक्षोत्तरेऽथवा देवि वसुसख्यानि कारयेत् । दक्षे त वसुसख्यानि वसुसख्यानि वामके ॥ २३ ॥ प्राच्या त बाणसच्यानि तत्साम्मुख्ये तु पूर्ववत् । एव मिलित्व। जानीहि शतकुण्डानि पार्वति ॥ २४ ॥ एकोत्तराख्य<sup>1</sup> सूर्यो हि किमन्यत् श्रोतुमिन्छिस । कैलासाख्यक्रमेणाय मेरु सकथितो मया ॥ २५ ॥ श्रुखलाख्यक्रमेणात्र कुण्डानि परिकल्पयेत । शुद्धकुण्ड शक्तिकुण्ड शिवशक्तयात्मक तथा ॥ २६ ॥ नवकुण्डीविधानेन कुण्डानि परिकल्पयेत् । निर्वाणदीक्षिते देवि त्वष्टोत्तरशतैर्भवेत् ॥ २७ ॥ प्रथमचलरे देवि श्रीबिन्द पातयेत् प्रिये । द्वितीयचत्वरे देवि कुण्डित्रतयमाचरेत् ॥ २८ ॥ तृतीयचत्वरे देवि वेदकुण्डानि कार्येत । चतुर्थचत्वरे देवि वमुकुण्डानि कारयेत् ॥ २९ ॥ बाणाख्यचत्वरे देवि कलासख्यानि कारयेत । ऋत्वाख्यचत्वरे देवि कुण्डविंगतिक चरेत् ॥ ३०॥ ऋष्य। र एय चत्वरे देवि तत्त्वसख्यानि कारयेत् । वस्वाख्यचत्वरे देवि द्वात्रिंशत्कुण्डसहति ॥ ३१॥ शत सम च कुण्डानि वष्टम सूर्य ईरित । अक्षोभ्यस्य मत देत्रि शृणु यत्नेन साप्रतम् ॥ ३२ ॥ बिन्दुस्थान भवेदादौ द्वितीये चन्वरे चरेत्।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B "स्वे। <sup>2</sup> C चत्वारि। <sup>3</sup> C N गिर्ग्या "।

तृतीयचन्वरे देवि वेदकुण्डानि कारयेत् ॥ ३३ ॥ चतुर्थचत्वरे देवि वसुसख्यानि कारयेत्। रहााख्यचलरे देवि कलाकुण्डानि कार्येत् ॥ ३४ ॥ अध षष्ठचत्वरे तु कुण्डविशतिक चरेत्। सप्तमचत्वरे देवि मर्मसङ्यानि कारयेत् ॥ ३५ ॥ अधाष्टमे चत्वरे च द्वात्रिंशत कुण्डसहति । अथ नीलामते देवि नवचन्वरभेदत. ॥ ३६ ॥ तत्रादिचत्वरे देवि बिन्दुस्थान प्रकीर्तितम् । द्वितीयचन्वरे देवि चन्द्रसंख्यानि कारयेत् ॥ ३७ ॥ तृतीयचन्वरे देवि बह्निसख्यानि कारयेत् । चतुर्थचल्वरे देवि वेदसख्यानि कार्येत् ॥ ३८ ॥ भूताख्यचत्वरे देवि वसुसख्यानि कारयेत् । रसाख्यचत्वरे देवि कलासख्यानि कारयेत् ॥ ३९ ॥ ऋष्याग्व्यचलरे देवि कुण्डाना विश्वतिश्वरेत् । अष्टमचत्वरे देवि तत्त्वसख्यानि कारयेत् ॥ ४० ॥ नवमचन्वरे देवि द्वात्रिंशकुण्डसहति.। तृतीयमेर वक्ष्यामि नवोत्तरक्रमे शिवे ॥ ४१ ॥ प्रथमचत्वरे देवि बिन्दुस्थान प्रकीर्त्तितम् । द्वितीयचत्वरे देवि पूर्ववनेत्रसख्यकम् ॥ ४२ ॥ तृतीयचत्वरे देवि वेदसख्यानि कारयेत्। चतुर्थचत्वरे देवि रससख्यानि कारयेत् ॥ ४३ ॥ पश्चमचत्वरे देवि वसुसख्यानि कारयेत् । षष्ठे देवि कलाख्यानि दिखुग सप्तमे भवेत् ॥ ४४ ॥ अष्टमे तत्त्वसंख्यानि मर्म्मसख्या तु रध्नके ।

¹B °दश °। ²D च।

नवोत्तरक्रमेणैव मेरूणा त्रितय शिवे ॥ ४५ ॥ त्रयाणामधिकारोऽस्ति कलौ त यस्य कम्यचित् । अधिकारविहीनस्य नेद साधनमीरितम् ॥ ४६॥ इति सक्षेपत प्रोक्त करालाख्यमत शृणु । अष्टोत्तरगताच्य तु मेरु सश्रुणु पार्वति ॥ ४७ ॥ आदौ बिन्दु विधायाय तत कुण्डत्रय चरेत्। तृतीयचल्बरे देवि कलासख्यानि कारयेत् ॥ ४८ ॥ चतुर्थचत्वरे देवि ऋतुसख्यानि कारयेत्। बाणाख्यचत्वरे देवि वसुसख्यानि कारयेत् ॥ ४९ ॥ ऋत्वाख्यचत्वरे देवि कलासख्यानि कारयेत्। गिरिसख्याचत्वरे त विंगत्सम्ब्या त कारयेत् ॥ ५० ॥ रधाख्यचत्वरे देवि षड्विंशानि प्रकल्पयेत् । चतुर्विशतिकुण्डानि पूर्ववत् कारयेत् प्रिये ॥ ५१ ॥ कुण्डयुग्म प्रकृवीत दक्षिणोत्तरत शिवे। प्राक् प्रत्यक् वा प्रकर्त्तव्य कुण्डयुग्म महेश्वरि ॥ ५२ ॥ अष्टम सूर्य्यसङ्ग स्यादेवमधोत्तर जनम् । रत्नगर्भक्रमेणैव मेरु शृषु महेश्वरि ॥ ५३ ॥ आदौ बिन्दु प्रविन्यस्य द्वितीये कुण्डयुग्मकम् । पृष्ठाप्रत पार्श्वतो वा कुण्डयुग्म प्रविन्यसेत् ॥ ५४ ॥ कुण्डत्रय तृतीये तु योनिवत् विन्यसेच्छिवे । चतुर्थचन्वरे देवि ऋतुसख्यानि कारयेत् ॥ ५५ ॥ बाणाम्यचत्वरे देवि वसुकुण्डानि कारयेत्। रसाख्यच्वत्वरे देवि कलाकुण्डानि कारयेत् ॥ ५६ ॥ मुनिसख्याचल्वरे तु कुण्डविंशतिक चरेत्।

¹D नैवा ²C °श्द्वा ³B ° निवा।

वसुसख्याचत्वरे तु कुण्डविंशति कारयेत् ॥ ५७ ॥ रधाल्यचलरे देवि मर्म्मसख्यानि कारयेत्। शतं सप्त तु कुण्डानि जातानि परमेश्वरि ॥ ५८ ॥ अष्टम. सूर्य्य इत्युक्तस्त्वेवमष्टोत्तर शतम् । चत्वराणा पताकाना तथा षट्शाम्भवस्य च ॥ ५९ ॥ तोरणाना वक्षण तु कथ्यते शृणु साम्प्रतम् । क्रमान्क्रमादुन्नतोऽपि द्विद्विक्रमप्रभेदतः ॥ ६० ॥ त्रित्रिक्रमादुन्तरः स्यादितस्तिक्रमभेदत । उच्छायो हस्तमात्र स्यात् त्रिगुणा एव हि प्रिये ॥ ६१ ॥ आयामः परमेशानि चतुर्विगवितस्तियुक् । वश प्रोक्तो महेशानि क्रमान्मण्डपवर्धनम् ॥ ६२ ॥ पताकाना चतु षष्टिस्तत्त्वसख्यानि वा प्रिये। पनसा ध्यायचूतेन करवीरे अ कैतकै. ॥ ६३ ॥ नानाचित्रविचित्रैश्च तोरणानि प्रकल्पयेत् । जम्बुदाडिम विल्वादीर्बी जपूरै स्तथाम्बरे ॥ ६४॥ नवबर्णमयैर्द्रवयै श्रन्वराणा विभूपणम् । वामक्रमेण देवेशि दक्षमार्ग कमेण च ॥ ६५ ॥ बिन्दुस°र्गान्वित ऋत्वा सृष्टिसहारतोऽपि बा। अष्टवर्गक्रमेणैव अष्टोत्तरकलाक्रमात् ॥ ६६ ॥ पूजयेत्तत्र देवेशि स्वस्तिवाचनसयुत. । मह।विद्यामण्डल च विद्यामण्डलमेव च ॥ ६७ ॥ चतुर्द्वीप '°क्रमेणेव चतुर्वेदक्रमेण च । चतुर्द्वारं तु सम्पूज्य बहि प्राकारचिन्तनम् ॥ ६८ ॥

महारमशानं सञ्चिन्त्य तत्र देवी विचिन्तयेत । एव य कुरुते देवि होमद्रब्य च देववत् ।। ६९ ॥ यत्प्राप्तं ऋतुभेदेन कालभेदेन पार्वति । पुष्प फुलानि धान्यानि यत्किञ्चिज्ञगतीगतम् ॥ ७० ॥ तत्तत्र होमयेदेवि सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् । आचार्यं तोषयेदालाहरु यत्नेन पूजयेत् ॥ ७१ ॥ ब्राह्मणान् पूजयेत् पश्चात् स्वर्णरत्नाम्बरादिभि । अष्टाएक चरेत्तत्र सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् ॥ ७२ ॥ दुन्दुभीना द्वादश तु द्वारि कोणे प्रवादयेत्। नानावादित्रघोषाचैश्रतुर्विंशतिवाद्यतः ॥ ७३ ॥ गन्धर्वनीलवेषं वा कृत्वा सिद्धीश्वरो भवेत् । ष व्पारायणमासाद्य सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् ॥ ७४ ॥ ब्रह्माण्डगोलके याथ्य या काश्विज्जगतीतले । समस्ता सिद्धयो देवि तस्य पाटगता भवत् ॥ ७५ ॥ रहस्यातिरहस्य च गोपनीय स्वयोनिवत । सपताका वुन्दुभिर्वा गरुं धारणयोगत ।। ७६ ॥ शक्रक की भवेत् सोऽपि धनद किइरो गृहे । इति सक्षेपत प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिन्छसि ॥ ७७ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातत्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षाभ्यमहोग्रतारासवादे मस्कथन नाम दशम पटल ॥ १०॥

#### एकादशः पटलः।

## श्रीदेग्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम् ।

#### श्रीशिव उवाच ।

रहस्य कथ्यते देवि शृणु सावहिता भव ॥ १ ॥ दलाकाराणि सर्वाणि कुण्डानि कारयेत् प्रिये । किंवा श्री चक्रवत्कार्यं तत्क्रम शृणु पार्वति ॥ २ ॥ चत्वरा नव वै कार्या प्रथमे बिन्दुसङ्गम । तत्र त्रिकोण कर्त्तव्यमष्टार तदनन्तरम् ॥ ३ ॥ ततो दशार देवेशि द्वितीय च दशारकम्। मन्वल च तत कार्यं ततो नागदल शिवे ॥ ४ ॥ षोडशाख्यदळ देवि ततो वृत्तत्रय छिखेत् । चतुर्दारोपशोभाट्य श्रीचक्र मेरुरूपकम् ॥ ५ ॥ क्रमात् क्रमादुन्नत तु कृत्वा विरचयेत् सुधी । तत्रोपरि महेशानि मण्डप रचयेत्तत ॥ ६ ॥ नव कुण्डानि जायन्ते तत्रैव ऋमश ं शिवे । तत्राप्निं चैव प्रज्वाल्य सुन्दरीध्यानपूर्वकम् ॥ ७ ॥ तदायुधविभूषाढ्य मेरु श्रीसर्वतोमुखम् । महामेरुरय देवि दलाकार तु कारयेत्।। ८।। नि.सप्तसु दलाकार कीर्त्तित परमेश्वरि । एवं करोति यो देवि सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् ॥ ९ ॥

 $^1$  C  $^\circ$  त्रैव ।  $^*$  B  $^\circ$  ष्टित्रितय ।  $^*$  B D  $^\circ$  पर ।  $^*$  D N  $^\circ$  त ।  $^*$  C  $^\circ$  निरूपार्थ ।  $^7$  B D  $^\circ$  पर ।  $^*$  D N  $^\circ$  न शप्तस्तु ।

सप्तत्रिशचलरान् हि कमात् कमगत चरेत्। सष्टिसहारमार्गेण कालचक्र द्विधा भवेत् ॥ १० ॥ सृष्टिसहारमार्गेण मुख्यशाम्भव योगत. । चतुर्विधो निगदित कालचक्र समाचरेत् ॥ ११ ॥ तत्रोपरि महेशानि श्रीविद्याचक्रमुत्तमम् । पराचक ततो देवि तत पट्शाम्भवाभिधम् ॥ १२ ॥ चतुर्विध यद्गदित सबर्तेशक्रमे शृणु । चत्वर पुरुषाकार कलाबाहुमित शिवे ॥ १३ ॥ उत्तरोत्तरतोच्चत्वै कि वा पुरुषसहति.। षट्पञ्चाशद्भवेदादौ नवकुण्डऋमेण च ॥ १४ ॥ द्वितीये तु द्विपञ्चाशत् द्विषष्टिस्तु तृतीयके । पञ्चाशद्देदप्रमिता चतुर्थे परमेश्वरि ॥ १५ ॥ द्विसप्तति पञ्चमे तु चतु पिष्टतु षट्कमे । शिरोबिन्दुर्महेशानि सवर्त्तेश प्रपूजयेत् ॥ १६ ॥ अथवान्यप्रकारेण क्रममन्य शृण प्रिये। सूर्य्यसङ्याचत्वराणि कृत्वा यह्नेन पार्वति ॥ १७ ॥ तत्र कुण्डानि देवेशि रचयेत् ऋमत शिव । आदौ बिन्दुर्भहेशानि द्वितीये बह्विकुण्डकम् ॥ १८ ॥ तृतीयच्वरं देवि रससङ्यानि कारयेत्। चतुर्थे वसुसख्यानि कलासख्यानि पञ्चमे ॥ १९ ॥ षष्ठे दाविंशति शिवे त्रिंशत् कुण्डानि सप्तमे । चतुस्त्रिशति देवेशि वसुसख्याभिधे भवेत् ॥ २०॥ अष्टत्रिंशद्रधसंख्ये द्विचत्वारिंशच दिक्तमे । चत्वारिंशत्तथाष्ट्री च रुद्रसख्यामिधे भवेत् ॥ २१ ॥

¹ N ° साधन °। 2 D मतम्। 8 C चैत्यं।

द्वादरो पञ्चपञ्चारात् कामसख्याभिध शृणु । पञ्चाशद्वस्य सङ्यानि यथायोगेन कारयेत् ॥ २२ ॥ शाम्भवाख्यो महामेरुर्महासाम्राज्यदायकः । तस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यविजयी भवेत् ॥ २३ ॥ इति सक्षेपत प्रोक्त रहस्यातिरहस्यकम् । गोपनीय गोपनीय गोपनीय स्वयोनिवत् ॥ २४ ॥ स ज्ञानी स च विज्ञानी सर्वदेव रहस्यवित् । तारिण्यास्तु चतु षोढा काल्यास्तु पञ्चषोढिका ॥ २५ ॥ सुन्दर्या पञ्चषोढा च विन्यस्तव्या प्रयत्नतः । शक्तित्यासे भवेदेकश्वकत्यासेषु भिन्नता ॥ २६ ॥ सर्वमेक महेशानि शक्तिसंगमतत्रके । पूर्णाभिषेकमारभ्य दिव्यसाम्राज्यतः शिवे ॥ २७ ॥ योगोऽयं गदितो देवि रहस्यातिरहस्यकृत्। अहो धन्यवता धन्यो दिव्यसाम्राज्यविन्तर 11 २८ ॥ पूर्णाभिषेकसयुक्तो न प्रणाम समाचरेत् । सर्वदा ध्यानसम्पन्न सदा प्रजनतत्परः ॥ २९ ॥ तत्त्वचिन्तापरो भूत्वा देवरूपो नरो भवेत्। आस्तिक्य मनसः स्थेर्यं दातृत्व च दयाञ्चता ।। ३०॥ गुरुभक्तिर्देवभक्तिर्भक्तभक्तिपरो भवेत् । परापवाद तदद्रोह परनिन्दा विवर्जयेत् ॥ ३१ ॥ स्त्रीष्ठ निन्दा प्रहार च सर्वथा परिवर्जयेत् । परद्रव्य परस्त्रीं च परान सर्वथा त्यजेत् ॥ ३२ ॥ परशक्तिं वर्जयेच परहस्त विवर्जयेत्।

 $<sup>^1</sup>D$  ँ णे ँ।  $^8B$  वेद ँ।  $^8C$  ँ गाइतं।  $^4D$  ँ न्दवः।  $^8D$  ँ मार्णः।  $^8BD$  ँ पूज्यो ।

एकान्ते निवसेनित्य पर्वते च विशेषत. ॥ ३३ ॥ योषिद्रप' स्मरेत् सर्वं जगदेतचराचरम् । सदानन्दपरो भूत्वा देव्यानन्दपरायणः ॥ ३४ ॥ सिन्द्रतिलकी स्वच्छ. सवेच्छाचारी जितेन्द्रिय: । कोघ लोम मद दम्भ मात्सर्यं चञ्चलत्वताम् ॥ ३५ ॥ वात्तीलाप वर्जयेच बहु वार्ता विशेषत । आसनस्य जय देवि तथा निद्राजय शिवे ।। ३६ ॥ इन्द्रियाणां जयं देवि सर्वथा कारयेद्वध । •आहारस्य जयं देवि खेचरीमुद्रिका भजेत् ।। ३७ ॥ यत्र कुत्र बसेनित्य यत्र कुत्र स्मरेच्छिवाम् । पूजयेद्विपिने घोरे कामिनीमण्डले शिवे ॥ ३८ ॥ वेश्यामण्डलगो मूला सर्वदा चिन्तयेच्छिवाम् । मितवाक्यो भिताहारो मितप्रासी महोत्तमः ॥ ३९॥ तेजोरूप त सभाव्य जगदेतचराचरम् । विभाज्य प्रजपेन्त्रिय मायां यहेन सत्यजेत् ॥ ४० ॥ कोऽह कस्य किमात्मत्व" किरूपोऽह कथ स्थिति । कुत्रोत्पन्न कथ जात किंरूप किं ममास्ति च ॥ ४१ ॥ किमाज्ञप्तमि।ति ध्यात्वा सर्वे तु तृणवस्यजेत् । अह तारा भवाम्यच तारारूपोऽहमेव सा<sup>10</sup> ॥ ४२ ॥ त"कृत कारित यदासूचित म्मारित च यत्। प्रेरित दर्शित यद्यदापित दीयते च यत् ॥ ४३ ॥ तया तत् क्रियते सर्व नान्य कर्त्तास्ति भूतछे।

 $<sup>^{1}</sup>$  C ° द्रय।  $^{2}$  C ° क शरं।  $^{6}$  D द्वन्द्व  $^{\circ}$ ।  $^{1}$  B स्मृत ।  $^{\prime}$  C D N जयेत्।  $^{0}$  B C D ° क च ।  $^{\prime}$  N  $^{\circ}$  स्थाप्य।  $^{5}$  C मयो।  $^{9}$  D कि ममत्वं।  $^{10}$  N स ।  $^{11}$  B य  $^{\circ}$ ।

पूर्णाभिषेकसयुक्तो यस्मिन्देशे विराजते ॥ ४४ ॥ स देशो धन्यता याति समन्तालुक्षयोजनम् । पूर्णाभिषेकहीनाना दीक्षा नहि फलप्रदा ॥ ४५ ॥ सुखदु.खे समे कृता लाभालामी जयाजयी। शीतोष्णसमता कृत्वा सदा तद्गतमानसः ॥ ४६ ॥ देवताया लय कृत्वा देवरूपो नरो भवेत् । पूर्णाभिषेकहीनाना दीक्षा पूजा च निष्फला ॥ ४७ ॥ आशीर्प्रोद्या महेशानि पूर्णदीक्षायुतस्य च । तन्नतिर्नेव सप्राह्या तत्तोष च समाचरेत् ॥ ४८ ॥ तस्य तोषणमात्रेण सन्तुष्टा. सर्वदेवता । सर्वमत्राधिकारो हि तस्य हस्ते न्यवस्थित ॥ ४९ ॥ महाविद्यास्वरूपो हि स एव परिकीर्त्तित । नीला वक्ते वसेत्तस्य काली हस्तगता भवेत् ॥ ५० ॥ सुन्दरी गेहगा तस्य कमला नेत्रगोचरा । बगला तस्य क्रोधे तु बालाम्बा हृदये स्थिता ॥ ५१ ॥ एवमन्या महाविद्या सिद्धविद्याश्च पार्वति । सर्वास्तद्भर्तां गा देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ ५२ ॥ पूर्णाभिषेकयुक्तस्य न कोप कार्येत् शिवे । तस्य कोपेन देवेशि जगदेतद्विनश्यति ॥ ५३ ॥ तस्य तोषणमात्रेण त्रैळोक्य" रक्षित " मवेत् । पञ्चवर्षभवो बालः पूर्णदीक्षासमन्वित ॥ ५४ ॥ सर्वज्येष्ठो महेगानि न ज्येष्ठो वयसाऽधिक.। अपि चण्डालजातिस्तु पूर्णदीक्षासमन्वितः ॥ ५५ ॥

¹ B निली, D लीला। ˚ B C D चके। ˚ D च। ˚ C ˚ दूश ˚। ˚ B D ˚ क्य ˚। ˚ B D ˚ रक्षणं।

ब्राह्मणादिप स ज्येष्ठो दीक्षामार्गाख्य कर्मण ।
न वयस्व न जातित्वे न विद्यात्वे महेश्वरि ॥ ५६ ॥
पण्डितत्वे न देवेशि राज्यत्वे नापि पार्वति ।
तस्यापमानो देवेशि न कर्त्तव्य कदाचन ॥ ५७ ॥
प्रमादात्कुरुते यस्तु तस्य पातो भविष्यति ।
अज्ञानात् मोहतो दम्भात् गर्वा दिपि महेश्वरि ॥ ५८ ॥
सदा त पूजयेद्यत्नान्नान्यथा तारिणीवच. ।
तस्य नाश करिष्यामि ताराह भैरवेण च ॥ ५९ ॥
पूर्णाभिषेकयुक्तस्य स्थापनं देववचरेत ।
यथा देवाळये देव. सदा वसित पार्वति ॥ ६० ॥
तथा पूर्णायुते देवि विद्या तिष्ठति सर्वदा ।
गोपनीय गोपनीय गोपनीय स्वयोनिवत् ॥ ६१ ॥
इति सक्षेपत प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिच्छिस ।

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातंत्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षीम्यमहोत्रतारासवादे पट्शाम्भवमेरुविधी सिद्धमतरहस्य नाम एकादश पटल ॥ ११ ॥

 $<sup>^{1}\,</sup>D$  ° र्गस्य।  $^{2}\,C$  धर्मा ° ।  $^{3}\,B$  ° र्वाचवा।  $^{4}\,C$  ° स्याप्यायन ।  $^{5}\,B$  तिष्ठति ।

# द्वादशः पटलः ।

## श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम् । पूर्वं ससूचित यन्मे तन्मे कथय शङ्कर ॥ १ ॥

### श्रीशिव उवाच ।

रहस्यातिरहस्य च तारायोगरहस्यकम् । कथ्यते देवदेवेशि शृणु सावहिता भव ॥ २ ॥ तारायोगो योग एव तथा ताराजपो जपः। तारामत्रो महामत्र सर्वमत्रोत्तमात्तमः ॥ ३ ॥ स धन्य, स च विज्ञानी स व्रती स च दीक्षित: । स चात्मा स महादेव सर्वदेवाधिक प्रभु ॥ ४ ॥ परमात्मा स एवात्र सर्वदेवनमस्कृत । स दर्शनी स विज्ञानी ब्रह्मानन्दपरायण ॥ ५ ॥ तस्यैव जननी धन्या पिता तस्य सुरोपम । ताराजापी पूर्ण दीक्षासयुक्तस्तारिणी स्वयम् ॥ ६ ॥ सर्वेश्वर <sup>६</sup> सर्वगश्च सर्वमत्रपरायणः । सर्वतत्रार्थवेत्ता च सर्वत न्यायण. ॥ ७ ॥ पञ्चपारायणासक्त पञ्चरत्नप्रजापक । य कञ्चिन्मत्रमालोक्य जपेदीक्षायुतो यदि ॥ ८ ॥ तत. सिद्धिर्विजानीयात् नात्र कार्य्या विचारणा । पुस्तके छिखिता मत्रा जपे जापे न सिद्धिदा: ॥ ९ ॥

 $^{\text{L}}$  D शब्दातीत  $^{\circ}$  ।  $^{\circ}$  D सर्वदर्शी ।  $^{\circ}$  B नित्य  $^{\circ}$  ।  $^{\circ}$  C  $^{\circ}$  केशव ।  $^{\circ}$  C  $^{\circ}$  म  $^{\circ}$ , D  $^{\circ}$  य  $^{\circ}$  ।

तस्य दर्शनमात्रेण मत्रक्षोभिवनाशनम् ।

म्को जडोऽपि देवेशि पूर्णदीक्षायुतस्य च ॥ १०॥

जल वल्ल स्पृशेद्यो हि महाकविवरो भवेत् ।

सिद्धमत्र पुरस्कृत्य ता<sup>1</sup>रायाः परमेश्वरि ॥ ११॥

घटे हस्त यदा दद्यात् तदा घटसरस्वती ।

सर्वे वदति देवेशि प्रहरद्वयमेव च ॥ १२॥

एतद्योगफल प्रोक्त तव प्रीत्या महेश्वरि ।

इतोऽपि वाच्य कि देवि किमन्यत् श्रोतुमिच्छिस् ॥ १३॥

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि पूर्वोक्तं यदहस्यकम् ।

#### श्रीशिष उवाच ।

रहस्यातिरहस्यं च तव प्रीत्या निगद्यते ॥ १४ ॥
महापदि महाघोरे प्राप्ते प्राणस्य सङ्कदे ।
राज्यहानौ द्रव्यनाशे सुतनाशे समागते ॥ १५ ॥
महामारीभये प्राप्ते राष्ट्रभङ्गे महेश्वरि ।
राज्यरक्षणयोग च परराज्यिवनाशकम् ॥ १६ ॥
महाप्रीतिकर योग षट्कर्मसाधन परम् ।
तत् कथ्यते महेशानि शृणु सावहिता भव ॥ १७ ॥
आदौ पञ्चाक्षरी तारा कुछुकासहिता जपेत् ।
अधिष्ठात्री चण्डघण्टा कूर्चबीजाह्वया परा ॥ १८ ॥
काल्या. शक्ति सैव शिवे ताराबीजं तदेव तु ।
तारा प्रणवनामाख्या तदेव परिकीर्तितम् ॥ १९ ॥
छिना चैकाक्षरीमत्र स एव परिकीर्तितः।

एकस्मिन् त्रितये देवि महाक्रोधाभिध ततः ॥ २० ॥ चतुर्विदारूपधरं कूर्चबीजाह्नय शिवे । चण्डघण्टेति विख्याता कूर्चबीजाह्नया भवेत् ॥ २१ ॥ केवलं यस्य जापेन त्रिशक्तिजपभाग्भवेत् । कूर्चबीज पर शक्तिरन्त्य कीलकमुच्यते ॥ २२ ॥ यथा प्रीत्या महेशानि त्रिशक्तिर्देवता मता । कालीबीज तथा तारा छित्रा चैकाक्षरी तथा ॥ २३ ॥ ज्यक्षरी परमा विद्या त्रैलोक्यविजयाभिधा । तारा काली तथा क्रिना तारा क्रिना च कालिका ॥ २४ ॥ काली छिना तथा तारा छिना काली च तारिणी। छिना तारा कालिका च षट्भेदा विजया कला ॥ २५॥ मत्रश्रवणसन्तुष्टा त्रैलोक्यराज्यदायिनी । देवता तारिणी पूर्वा प्रतिदेवी तु धिण्टका ॥ २६ ॥ अधिदेवी<sup>8</sup> त विजया ज्यक्षरी परमा कला। यद्वीजमादौ देवेशि तदेवायुधभूषणे ॥ २७॥ मध्यबीजं स्वरूपं स्यादन्त्यबीज च वाहनम् । नवाक्षरी परा विद्या वेदाणी वा महेश्वरि ॥ २८ ॥ त्रिं°शदर्णा महातारा त्रिशक्तेर्मुख<sup>7</sup>मीरितम् । त्रैलोक्यविजया विद्या स्मृतमात्रवरप्रदा ॥ २९ ॥ त्रैलोक्यविजयास्त्राख्य तदेव परिकार्त्तितम् । यद्वीजमादौ देवेशि तदेव यत्रमीरितम् ॥ ३० ॥ अथवा यत्र भक्तिः स्यात्तत्पीठे पूजन शिवे । एतःप्रयोगे देवेशि छिनाबाणः प्रकीर्त्तित ॥ ३१ ॥

<sup>ै</sup>  $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$  तथैव।  $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$ 

संहारास्त्र महेशानि बाणाग्र परिकीर्त्तितम् । सैव चाई पटी विद्या शुष्क वस्त्रा तु जीवहा ॥ ३२ ॥ श्रमाश्रमप्रवक्ता त श्रीबात्तीकथनी भवेत् । त्रैलोक्यवात्तीकथनी भहापद्मावती कला ॥ ३३ ॥ जन्दिशाक्षरी विद्या त्रैलोक्य जानगोचरा । किञ्चिजपेनमूलविद्या तदान्या प्रजपेत् शिवे ॥ ३४ ॥ सर्वासां तु महेशानि जपपूजादिक बिलेम् । अनुलेपनगन्ध च दद्याद्यतेन पार्वति ॥ ३५ ॥ त्रिमासाभ्यासयोगेन उदयास्तमित जपेत्। चलिधरासनलेन यजात तिन्नेवदयेत् ॥ ३६ ॥ एतत्प्रयोगयोगेन किं तच्न करे स्थितम् । साम्राज्यमुद्रिकायोगात् किन्न सिध्यति भूतले ॥ ३७॥ काली तारामयी प्रोक्ता बटुकस्य स्वरूपिणी। प्रणव च तथा मार्या सम्बद्धदानयुग्मकम् ॥ ३८ ॥ कुरुयुग्म बीजयुग्म स्वाहान्ता चैकविंशति । एतस्य धारिणी देवी पनाकास्थान गोचरा ॥ ३९ ॥ पताकाया लिखेचत्र बटुक " मध्यकोष्ठके"। बटकं बालवेष च नागर्यज्ञोपवीतिनम् ॥ ४० ॥ कपाटशूलभूशाट्य स्वयूथे परिवेष्टितम् । कुक्ररैनेववर्णेश्च वेष्टित ब्रह्मरूपिणम् ॥ ४१ ॥ द्वादशारस्थित देव प्रत्यक्षफलद कली। प्रेतासनसमासीन त्रैलोक्यजयद विभुम् ॥ ४२ ॥ एतत्पताका सन्धार्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्।

¹BCD °न्द्र । °C °टा °। °C युद्ध °, D ग्रह्म °। 'N °काल्य °। 'B महा °। °C °ता °। °C यत्कर नाथ °। °N चतुष्क । °N °कं।

'महाराज्यपद जित्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत् ॥ ४३ ॥
पश्चाङ्गाख्यपुरश्चर्याक्रमेण तु विशेषतः ।
कृष्णसारं च हरिण जा तिमात्र परित्यजेत् ॥ ४४ ॥
कुछर च हयं नार प्रीत्यर्थं तारिणीमनोः ।
बिलदान प्रकुर्वीत यदेव पच्यते शिवे ॥ ४५ ॥
महिष्रत्वेन कुष्माण्ड छागत्वेन तु कर्कटी ।
बीजपूर नरत्वेन रम्भापुष्प हय. स्मृत. ॥ ४६ ॥
मूलक मत्स्यभेदेन यथायोगेन कारयेत् ।
सात्त्विकं राजस देवि तामस तु तृतीयकम् ॥ ४७ ॥
त्रिविध बिल दान तु कीर्त्तित परमेश्वरि ।

# श्रीदेव्युवाच ।

बदुके को विशेषोऽस्ति का शक्तिः किंस्वरूपपृक् ॥ ४८॥ शिवशक्त्यात्मको वापि ब्रह्मविष्ण्वात्मकोऽपि वा । भर्ता पुत्रोऽथवा भ्राता का क्रिया तद्दद प्रभो ॥ ४९॥ अत्र मे सशयो जात. सशय मेऽत्र नाशय ।

### श्रीशिव उवाच ।

रहस्यातिरहस्यं च रहस्यातिरहस्यकम् ॥ ५०॥ कथ तत् कथ्यते देवि शपथ कुरु पार्वति ।

## श्रीदेन्युवाच ।

शपे त्वचरणाभ्या तु हिमादिशिरसा शपे ॥ ५१ ॥ स एव विमुखो भूयात् किमन्यैर्बहुजल्पितै ।

¹ C omits this line. ° C या °। ° B वस्तु °।

#### कालीखण्डे

#### श्रीशिय उवाच ।

शपथेन प्रहृष्टोऽस्मि तत्कथा कथ्यते शृणु ॥ ५२ ॥ वेताला प्रेतकुष्माण्डा यक्षराक्षसिकनरा । ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो प्रहाश्चान्ये महेश्वरि ॥ ५३ ॥ सञ्जाता परमेशानि तैर्प्रस्त त चराचरम् । केचिद्विरिश्चिं संवन्ते शिव विष्णु तथापरे ॥ ५४ ॥ महाविद्या भजन्त्यन्ये न ते वै सिद्धिभागिन वेतालाद्या महादेवि जपपूजादिहारका ॥ ५५॥ तेषा विनाशनार्थाय मक्तानुप्रहणाय च । बटुकोऽय महेशानि ताराकाल्या विभावित ॥ ५६ ॥ पञ्चाशहै महापद्म महामन्त्रा महेश्वरि । पञ्चाशत्कोटिगणना योगिनीना तु कोटिशः ॥ ५७ ॥ भैरवाणा कोटिकोटिर्महाविद्यास्वनेकश । त्रिखर्व संख्या तारा स्यात् काली दशार्बुदा शिवे ॥ ५८ ॥ कलाकोटिप्रभेदा तु सुन्दरी तेन सयुता। बाला त्रिकोटिसच्याभिश्छित्रा षोडशखर्व<sup>8</sup>त ॥ ५९ ॥ षट्त्रिंशलक्षत्रह्मास्त्रेथन्द्रषोडशमायुता । कोटिद्वादशिमर्देवि भुवनाशेन पार्वती ॥ ६०॥ ध्रम्रकला लक्षभेदैः सिद्धविद्याख्यतत्त्वत । चतुरशीतिलक्षैश्व मातङ्गीमत्र त शिवे ॥ ६१ ॥ एतत् सर्वमय तेज सर्वत्रहाण्डरूपधृक् । सर्वतेज:समुद्भूत बटुरूप सनातनम् ॥ ६२ ॥ सत्त्वरजस्तमोयुतैः ब्रह्मविष्णुमहेर्थरे । तच्छक्तिभिर्महेशानि रूपत्रयधर परम् ॥ ६३ ॥

तत्रापि दशधा भिन्न बदुरूप सनातनम् । महोप्रतारया दत्तमुपवीत महेश्वारे ॥ ६४ ॥ कपाछं छिन्नया दत्त काल्या कालो निवेदित:। दत्तं त्रिशूळ काळेन यन्म् के तु त्रिशक्तयः ॥ ६५ ॥ काछी तारा तथा छिना श्र्छरूपेण सन्ति च । अन्ये देवा सिद्धयश्च यक्षगन्धर्वकिन्तराः ॥ ६६ ॥ रूप कौक़ुरमासाद्य सभजन्ति निरन्तरम्। एव बटुकरूप तु सजात परमेश्वरि ॥ ६७ ॥ यदारभ्य धृत रूपं बटुकाख्य शिवेन तु । तदा प्रभृति देवेशि वेतालाद्या न दुःखदा ॥ ६८॥ सिद्धिं संछेभिरे स्वा स्वा देवतादर्शनोत्सुका: । एव तु बटुक पूज्य वास्तुपूजार्थमेव वा ॥ ६९ ॥ ये पूजयन्ति देवेशि ते नरा शिवरूपिण । सर्वसिद्धीश्वरा देवि साधका सम्भवन्ति च ॥ ७० ॥ वेतालादे किंकरत्व यक्षिणीपादुकागण । खड़ाञ्जनविलासाद्या परकायप्रवेशनम् ॥ ७१ ॥ तदारभ्य महेशानि साधकस्य कर स्थितम् । सर्वे तु शाबरायन्तु यत्स्मृत्या करगं भवेत् ॥ ७२ ॥ एव तु बटुको जात. सर्वसिद्धिप्रद ै शुभः । दशविद्या योगरूप समासाद्य वसन्ति च ॥ ७३ ॥ ज्येष्ठी या दशमी शुद्धा दशयोगसमन्विता । बटुकस्य तिथि प्रोक्ता बटुकोत्पत्तिकारिणी ॥ ७४ ॥ देव्या. पुत्रस्वता यातो बटुकः परमेश्वरि । ैला विहाय च ये मा च सम्भवन्ति युगे युगे ॥ ७५ ॥

¹N° च्छू °। ³B° मय। ³C omits four lines.

तेषा न सिद्धिदेवेशि कोट्यर्बुदयुगैरिप ।
खङ्गशूळ्थर काल्या ताराया पूर्वमीरितम् ॥ ७६ ॥
द्विचतुर्वसुहस्ताढ्यं बदुकं परमेश्वरि ।
रहस्यातिरहस्य च रहस्यातिरहस्यकम् ॥ ७७ ॥
सर्वसिद्धिप्रदो देवि सर्वसाम्राज्यदायकः ।
मर्वापत्तारणो योगो स्वसैन्यरक्षकः पर ॥ ७८ ॥
परसैन्यस्य राष्ट्रस्य विद्रावी नाशक पर ।
परराज्ये महेशानि नानोपद्रवकारकः ॥ ७९ ॥
बहोरात्रेण देवेशि वीरसाधनयोगत ।
बटुकस्तु प्रसन्न स्यात्तारा काळी तथा शिवे ॥ ८० ॥
अन्यप्रयोगा देवेशि कचित्सिच्यन्ति वा न वा ।
गोपनीय गोपनीय गोपनीय स्वयोनिवत् ।
इति सक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यत् श्रोतुमिच्छिस् ॥ ८१ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षोम्यमहोप्रतारासंवादे तारासूक्ते सिद्धप्रयोगो नाम द्वादश पटल ॥ १२ ॥

<sup>1</sup> C मानवा , N दानवा ।

# त्रयोदशः पटलः ।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि वीरराज्यादिनिर्णयम् ।

# श्रीशिव उवाच ।

वीररात्रिर्महारात्रि कालरात्रिस्तथैव च ॥ १ ॥ मोहरात्रिधीररात्रिः क्रोधरात्रिस्तथैव च । तथैव चाबलारात्रिस्तारारात्रिस्तथैव च ॥ २ ॥ शिवरात्रिर्दिब्यरात्रिर्दारुणा च यथात्रमात् । कथ्यते परमेशानि शृणु सावहिता भव ॥ ३ ॥ चतुर्दशीसक्रमश्च कुलक्षेक्कलवासर् । अर्धरात्रौ यथा योगो वीररात्रि प्रकीर्त्तिता ॥ ४ ॥ शक्राष्ट्रमी चाश्विनस्य नवरात्र त तस्य वै। महारात्रिमेहेशानि कालरात्रि शृण प्रिये ॥ ५ ॥ दीपोत्सव चतुर्दश्या त्वमाया योग एव च । कालरात्रिमेहेशानि ताराकालीप्रियकरी ॥ ६ ॥ जन्माष्टमी महेशानि मोहरात्रि प्रकीर्तिता । कृष्णावतारपर्यन्त ताराया शाप ईरित ॥ ७ ॥ जाते कृष्णावतारे तु निर्मुक्ता तारिणी परा। उत्पत्तौ बिन्ध्यवासिन्या विद्युदूपे समागते ॥ ८ ॥ श्रीमहातारिणी विद्या महारण्यपरायणा । स्मरणादेव ससिद्धा स्मृति पृष्टिकरी परा ॥ ९ ॥ चैत्रे मासि नवम्या च शुक्रपक्षे च भूसुते ।

¹ C मति °। ² D मृज्युते।

```
क्रोधरात्रिमिहेशानि तारारूपा भविष्यति ॥ १० ॥
मासे मार्गिशिरे प्राप्ते कृष्णाष्टम्या महेश्वरि ।
महाकालस्वरूपा च घोररात्रिः प्रकीर्तिता ॥ ११ ॥
प्राप्ते फाल्पुनके मासि कृष्णैकादशिका तु या ।
<sup>8</sup>भृगुभौमयुता चेत् स्यादबलारात्रिरीरिता ॥ १२ ॥
ज्येष्ठी या दशमी शुद्धा भृगुवासर सयुता ।
दशयोगसमायुक्ता रात्रावे कादशी यदि ॥ १३ ॥
सा तिथिदिन्यरात्रिश्च कीर्त्तिता परमेश्वरि ।
च्येष्ठी या दशमी शुद्धा दशयोगसमन्विता ॥ १४ ॥
बट्कस्य तिथि. प्रोक्ता बटुकोत्पत्तिकारिणी ।
 अमाभीमसमायुक्ता सक्रमेण समन्विता ॥ १५ ॥
 कुलऋ क्ससमायुक्ता प्रहण यदि चेद्भवेत् ।
 तारारात्रिस्तु सप्रोक्ता भाग्यादेव तु छभ्यते ॥ १६ ॥
 फाल्गुने ऋष्णपक्षे तु हार्घरात्री मृगी शिवे ।
 शिवरात्रिस्तु मजाता सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ १७॥
  अमाभगुसमायुक्ता सूर्व्यप्रहणयुक् यदि ।
  अपराह्ने यदा योगो मृतसजीवनी तिथि ॥ १८॥
  स्नान<sup>8</sup>दानादिहोमान्तमनन्तफ्टद भवंत् ।
  अष्टमी चैत्रमासी या सक्रमेण समन्विता ॥ १९॥
  सिद्धिरात्रिरिति ख्याना ताराकाछीसमाकुछ।।
  तृतीया माधवे शुद्धा कुलवारर्क्षसयुता ॥ २० ॥
  दारुणा कीर्त्तिता देवि सर्वसिद्धीश्वरी परा।
```

क्रमेण कथित सर्वं पर्वराजाभिध शृणु ॥ २१ ॥ तृतीया पौषमासीया भृगुवासरसंयुता । साऽपि चेन्मकराकान्ता कुलनक्षत्रसयुता ॥ २२ ॥ चतुर्थीसहिता चेत्स्यात् रेवतीसहिता कचित्। पर्वराजाभिध पर्वं सर्वपर्वोत्तमोत्तमम् ॥ २३ ॥ ततीया चैत्रमासीया रेवतीसयुता यदि । ऋद्भियोगो महेशानि होमकम्मीण शस्यते ॥ २४ ॥ प्रतिमासे पौर्णमासी मासनक्षत्रसयुता । कुलवारसमायुक्ता सा तिथि सुन्दरी भवेत् ॥ २५ ॥ अष्टमी प्रतिमासस्य कृष्णपक्ष'स्य पार्वति । भौमयुक्ता तथा ऋक्षयुक्ता वा केवला च वा ॥ २६ ॥ देवीरात्रिरिति ख्याता सर्वसिद्धिप्रदायिनी । चतुर्थी माघमासस्य मकराक्ता भवेद्यदि ॥ २७॥ गणपस्य तु सा<sup>8</sup> रात्रिरिति ख्यातेति औ<sup>8</sup>डव. । नवमी ऋष्णपक्षस्य कुलऋक्षसमन्विता ॥ २८॥ वारयुक्ताथवा देवि सिद्धिरात्रि प्रकीर्त्तिता । चतुर्थी कृष्णपक्षस्य कुलवारक्षसयुता ॥ २९ ॥ केवल भौमयुक्ता वा बाल'रात्रि. ससकमे । अमाभौमसमायुक्ता कुलर्क्षसयुता यदि ॥ ३० ॥ कृष्णरात्रिरिति ख्याता अक्षोभ्यप्रीतिकारिणी । अमार्कश्रवणे जा ते युक्तश्रेत् पौषमावयो ॥ ३१॥ अर्द्धोदय स विज्ञेयः किंचिन्न्यूनो महोदयः। धर्म्मरात्रिर्महेशानि कीर्त्तितेय सुरर्षिभि ॥ ३२ ॥ अमाभौमेन सोमेन योगेन भृगुणाथवा ।

¹ B° मास °। ³ В तथा। ³ В Сगी °। ⁴ В С ° ण °। ⁵ В С पा °।

गुरुणा रविणा देवि कुलऋक्षसमन्विता ॥ ३३ ॥ दिव्यमाण्डलिको योगः सूर्य्यपर्वशताधिकः । माचमासे ब्राक्रपक्षे सप्तमी या प्रकीर्त्तिता ॥ ३४ ॥ सौरी तिथिस्त सा श्रेया जपहोमादिक चरेत् ! रवियुक्ता कुलक्षेंस्तु वासरेणापि सयुता ॥ ३५ ॥ महासौरीति विज्ञाता त्रैलोक्योत्पत्तिकारिका । सप्तमी प्रतिमासस्य रिवयक्ता यदा भवेत् ॥ ३६ ॥ हसी तिथिस्त विज्ञेया मोक्षधर्मपरायणा । बुधाष्टमी महेशानि प्रतिमासस्य या भवेत् ॥ ३७ ॥ विष्णुरात्रिरिति ख्याता भादे मासि विशेषत । माघे मासि शुक्रपक्षे पञ्चम्या भृगुवासरे ॥ ३८॥ बसन्तपञ्चमी प्रोक्ता कामसजीवनी तिथि । आरात्रि क जपो होम कीर्त्तन कामनर्त्तनम् ॥ ३९ ॥ श्रावणे पौर्णमास्या त तदक्षे परमेश्वरि । पवित्रारोपण कार्य्य रक्षा दशविधा चरेत् ॥ ४० ॥ पौर्णिमा चैत्रमासीया तस्या मदन पूजनम् । प्रतिविद्याविधी देवि प्रोक्तयोगे प्रयूजनम् ॥ ४१ ॥ एतयोगपूजनाद्धि सिद्धि विन्दन्ति कि पुन । इति सक्षेपत प्रांक्त किमन्यत् श्रोतिमिच्छसि ॥ ४२ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोत्रतारासवादे सिद्धितंत्रे वीरराज्यादिनिर्णयो नाम त्रयोदश पटल ॥ १३॥

¹ N तृतीया च। ³ B° र्सि °। ³ C ज्ञातव्यामनु °, B भेदेन।

# चतुर्दश्वः पटलः ।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवदेव महादेव सर्वेषा सुखवर्द्धन । केन सिद्धिं ददात्याशु तारा त्रैलोक्यतारिणी ॥ १॥ श्रीमहादक्षिणा काली सिद्धिं किं न. प्रयच्छित । तन्मे वद महादेव यद्यह तव वल्लुमा ॥ २॥

#### श्रीशिव उवाच ।

रहस्यातिरहस्य च कथं त्विय निवेद्यते । शपथ कुरु देवेशि तर्हि तत्त्वं वदाम्यहम् ॥ ३ ॥

# श्रीदेव्युवाच ।

शपे त्वचरणाभ्या च सैव मे विमुखी भवेत् ।

#### श्रीशिव उवाच ।

शपथेन प्रहृष्टोऽस्मि कथ्यते शृणु साम्प्रतम् ॥ ४ ॥ सिद्धिर्मधुमती नाम्ना प्रादुर्भूता तवा इया । काली तारामय धाम त्वत्सकाशादभूच्छिवा ॥ ५ ॥ श्रीविद्यया मुखं दत्त काल्या करयुगं शिवे । तारया चाङ्गुलिर्दत्ता भुवनेश्या हृदम्बुजम् ॥ ६ ॥ छिन्नया चरणद्वन्द्व मातङ्गया नयनद्वयम् । छक्षम्या ल्लाटं दत्तं च तथैव सिद्धविद्यया ॥ ७ ॥ केशा दत्ता महेशानि गुल्फी ब्रह्मास्त्रविद्यया । हासस्त बालया दत्तो वाजी दत्तो महेश्वरि ॥ ८ ॥ श्रिया च रुचक" देवि धूमावत्या तु निप्रह । अन्यदेवास्त केशान्ते ब्रह्माण्ड हृदयाम्बुजे ॥ ९ ॥ एव सर्वाशतो जाता तेजोराशिसमुद्भवा । महामधुमती सिद्धिन्नैलोक्याकर्षणी परा ॥ १० ॥ पार्वत्यरुन्धती दुर्गा मृतसङ्गीवनी परा । सर्वमाकर्षये तूर्णं त्रै छोक्याकर्षकारणात् ॥ ११ ॥ काली तारामय धाममाविर्भूतमभूच्छिवा । महापायससन्तुष्टा पायसान्नपरायणा ॥ १२ ॥ महामधुमती विद्या त्रैलोक्याकर्षणी परा । भैरवार्कपणी विद्या वेतालाकर्षणी तथा ॥ १३ ॥ किन्नराकर्षणी देवि देवा कर्षणकारिणी। तस्या मत्र प्रवक्ष्यामि त्रेलोक्याकर्पण परम् ॥ १४ ॥ "प" "पञ्चम पावकयुक् नादविन्द्विभूपितम् । महाकामकला युक्ता प्रोक्ता त्वेकाक्षरी कला ॥ १५ ॥ मधुमतीं समुद्भस्य ना न्त कामसमन्वितम्। स्थावरेति समुद्भृत्य जङ्गमाकर्षणीति च ॥ १६॥ "ठ"युग्मान्ता बह्विजाया चित्कलार्णा प्रकीर्त्तिता । अष्टादशाक्षरी विद्या त्रैलोक्याकर्षणी परा ॥ १७ ॥ कामदेवो ऋषि प्रोक्तो निवृद्गायत्रिका ततः। च्छन्द प्रोक्त महेशानि देवता सैव कीर्त्तिता ॥ १८ ॥ "म्रीँ" बीज च तथा स्वाहा शक्ति प्रोक्ता महेश्वरि ।

 $<sup>^1</sup>$  С मया।  $^3$  В राज्य।  $^n$  В श्रियक्ष रुचया।  $^4$  С  $^{\circ}$  वी  $^{\circ}$ ।  $^6$  N य.।  $^6$  В  $^{\circ}$  ल्याणी।  $^6$  С मन।

स्थावरजङ्गमाकर्षे विनियोग प्रकीर्त्तितः ॥ १९॥ षड्दीर्घभाजा बीजेन कुर्य्यादङ्गानि षट्कमात् । ततो ध्यान प्रकुर्वीत वक्ष्यमाण महेश्वरि ॥ २० ॥ गौराङ्गी शरदिन्दुसुन्दरमुखी पीताशुका पीवरा प्रोत्तङ्गस्तनमण्डलप्रविलसज्जाम्बृनदैकावलीम् । श्वेतोत्तङ्गतुरङ्गगा त्रिनयना पीताङ्गरामस्रजा ध्यायेत्पायसलालसा मधुमती दोभ्या दधाना सृणिम् ॥ २१॥ दिग्बन्धभूतशुद्धयादीन् कालीवत् समुपाचरेत् । य त्रावरणकं नास्ति केवल पुजयेन्छिवे ॥ २२ ॥ सर्वं त्रिशक्तिवत्प्रोक्त विशेषः कथ्यते शृणु । एव ध्यात्वा जपेद्विद्या सर्वोकर्पणकारिणीम् ॥ २३ ॥ पुरश्वरणसिद्धवर्थं सहस्राणा तु सप्तति । सिद्धमत्रे सिद्धचर्या प्रोक्ता देवि मया तव ॥ २४ ॥ कदलीवनमासाद्य वर्षमात्र महेश्वरि । सर्वकाल जपेन्मत्र पायसान्तपरायण ॥ २५ ॥ वीरसाधनबद्देवि रुक्षमात्र जपेत्तत । ततः सप्ततिसाहस्र प्रत्यक्षार्थ महेश्वरि ॥ २६ ॥ पायस कदलीपत्रे पायस घृतशर्करम् । भुक्त्वा मोचावने वीतजने कुर्यादतन्द्रित ॥ २७ ॥ गन्धवेवेशो गतभीविभीगै. पायस चरेत्। अंशद्वय पुरा कत्वा तत्क्रम शृणु पार्वति ॥ २८ ॥ एकारो चारा युग्मञ्च एकारा पूर्णमेव च । परस्याशस्य पूर्वांश स्वय च मक्षयेच्छनै. ॥ २९ ॥

एकस्मिन् कदलीपत्रे '' म्री '' मित्युत्सर्गमालिखेत् । प्रथमसप्तके याति तूष्णीं नैव यथा तथा ॥ ३० ॥ दितीयसप्तके देवि प्रतिमा काञ्चनीमिव । तृतीयसप्तके देवि प्रत्यक्षाश्वाति पायसम् ॥ ३१ ॥ वरं ददाति हठत साधकस्य यथेप्सितम् ॥ ३२ ॥ तिष्ठत्यहर्निश सार्धं साधकस्य यथेप्सितम् ॥ ३२ ॥ आकर्षयसम्बुनिधे. सुमेरोश्व दिगन्तत । पातालादिन्द्रलोकाच हैमश्रीशैलभ्रहात् ॥ ३३ ॥ सल्यमानि च वस्तूनि दूराङ्क्षमितलादपि । वदीं पुरीं च रत्नानि समाकर्षति तत्क्षणात् ॥ ३४ ॥ हत्तान्त च पुरस्थाना राज्ञां च कथयत्यपि । रहस्य विद्विपा चापि सत्य सत्वरमाविशेत् ॥ ३५ ॥ त्रैलोक्याकर्षणी विद्या न देया यस्य कस्यचित् । बदुकेमा गृहाण त्वं सिद्धिदो मेऽस्तु सर्वदा । इति संक्षेपत प्रोक्त मन्त्रमेदश्च साधनम् ॥ ३६ ॥ इति संक्षेपत प्रोक्त मन्त्रमेदश्च साधनम् ॥ ३६ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षो स्यमहोमतारासंवादे ताराकल्पाङ्गसिद्धिनीम चतुर्दश पटल ॥ १४॥

 $<sup>^{1}</sup>$  D षडामेव ।  $^{2}$  C D  $^{\circ}$ न्दी ।  $^{3}$  D  $^{\circ}$ ज्य ।  $^{4}$  D द्विविधं ।  $^{\circ}$  B किमन्यत् श्रोतुमिञ्छिस ।

# पश्चद्शः पटलः।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि मन्त्रानन्याश्च साधनम् ।

#### श्रीशिव उवाच ।

एकाक्षरी चाद्यबीजा ठयुगमा ज्यक्षरी भवेत् ॥ १ ॥ ठहीना स्वाह्या युक्ता ज्यक्षरी कामपूजिता । बीजसम्बोधनयुता पञ्चाणी परिकीर्तिता ॥ २ ॥ बीजसम्बोधनयुता ठद्ययन्ता मुनिप्रिया । बीजसम्बोधनयुता स्वाहान्ता ऋषिपूजिता ॥ ३ ॥ सम्बोधनठयुग्मान्ता वङ्घणी सकळार्थदा । सम्बुद्धि स्वाह्या युक्ता सर्वाकर्षणकारिणी ॥ १ ॥ बीजकर्मी न्तगा विद्या दशाणी विश्वरूपिणी । १ ॥ कर्माद्या ठद्वयान्ता च रुद्राणी परमेश्वरि ॥ ५ ॥ कर्माद्या विह्वजायान्ता विद्या परिकीर्तिता । बीजकर्मठद्वयान्ता महाविद्या प्रकीर्तिता ॥ ६ ॥ बीजकर्म तत. स्वाहा सिद्धविद्या प्रकीर्तिता ॥ ६ ॥ बीजसम्बोधनपद कर्मान्ता च परा कळा ॥ ७ ॥ बीजसम्बोधनपद कर्मरवाहान्विता परा ॥ ८ ॥ बीजसम्बोधनपद कर्मरवाहान्विता परा ॥ ८ ॥ बीजसम्बोधनपद कर्मरवाहान्विता परा ॥ ८ ॥

¹ D यन्त्रकाल्याश्च। º D ° विद्या। ˚ D बीजसम्बोधन स्वाहा। ⁴ D reads वर्म uniformly instead of कर्म्म which is the reading in all the other MSS ˚ N महाविद्या प्रकीर्तिता। ˚ B कामा ।

बीजसम्बोधनपद ठयुक्स्वाहान्विता परा । बीज ठयुक् ततः स्वाहा विद्यान्या परिकीर्त्तिता ।। ९ ॥ सम्बोधनं वयुक् स्वाहा विद्या सर्वार्थदा परा । बीजकर्म ठयुक् स्वाहा विद्या सर्वाङ्ग सुन्दरी ॥ १०॥ सम्बोधन तत कर्म ठद्वयान्ता परा भवेत्। सम्बोधन तत कर्म ठयुक्स्वाहान्विता परा ॥ ११ ॥ सम्बोधन तत कर्म स्वाहान्ता शिवसुन्दरी । चतुर्विशतिभदैस्तु गदिता परमा कला ॥ १२ ॥ बाळा मधुमती भिन्ना तथैव सुन्दरीमनो । निधिसिद्धौ भवेद्भिना त्रिभेदा सा प्रकीर्तिता ॥ १३ ॥ एवं त्रिंशतिधा प्रोक्ता त्रेटोक्याकर्षणी परा। विजने कदळीपत्रवने गत्वा निशामुखे ॥ १४ ॥ शुभलग्ने शुभदिने सङ्कल्प कामनान्वितम्। अष्टादशाक्षरस्यास्य महामधुमतीमनो ॥ १५॥ मंत्रसिद्धयर्थमित्युक्ता चाद्यप्रभृति चोचरेत्। एकविंशति चोद्भृत्य दिवसान्त समुचरेत् ॥ १६ ॥ जपरूप नत प्रोचे पुरश्वरणमुचरेत्। षडङ्गयुग्ममायेन कृत्वा ध्यात्वा प्रपूज्य च ॥ १७ ॥ गोदुग्धपायस कृत्वा कदलीपत्रगोचरम्। बीज मधुमतीत्युत्तवा चतुर्ध्यन्त समुद्भरेत् ॥ १८॥ पायस तत्र दत्वा च निवेदा च पुन पुन । तस्यां सभुक्तवस्या तु पुनराचमनीयकम् ॥ १९ ॥ दद्यात्ताम्बूल सन्दर्श प्रणम्य च पुन पुन ।

¹ बीजकर्म °। 'C °क्ता स्यात्। ³ B °वेइ °। 'B ° सुच।
°N शक्दरं। 'D सुन्दरयें।

पायसाई पृथक् स्थाप्य शेषाई भक्षयेत् स्वयम् ॥ २० ॥ रक्तमाल्यादिभिर्देवि दिव्याम्बरविभूषितम् । गन्धर्ववेश कृत्वा च प्रत्यह त्रिसहस्रकम् ॥ २१ ॥ त्रिशत च चतुर्स्त्रिशत् एकविंशतिवासरान् । प्रजपेत परमेशानि देवता वरदा भवेत् ॥ २२ ॥ बटुकस्य च सयोगात् सिद्धयन्येव न चान्यथा । श्रीतारोपासको यस्त कालिकोपासकस्त य ॥ २३ ॥ इमा विद्या साधयित्वा सिद्धिमाप्नोति नान्यथा । यान् यान् प्रार्थयते कामास्तास्तान् कामान् क्षणे क्षणे ॥ २४ ॥ ददाति सा परा विद्या सर्वाकर्षणकारिणी । लोहप्राकारसन्नद्धदुर्गादेवालयान्छिवे ॥ २५ ॥ धनद शङ्कर विष्णु पार्वतीं चाप्यरुन्धतीम् । एव दशमहाविद्यां समाक्यिति तत्क्षणात् ॥ २६ ॥ लङ्का समुद्रान् द्वीपाश्च सिद्धयक्षमहोरगान् । अश्रतान्यपि वस्तूनि समाकर्षति तत्क्षणात् ॥ २७ ॥ किनरान् यातुधानाटीन् निधीन् सिद्धी क्षणेन च। सुमेरु चैव कैलास क्षणादाकर्षयेच्छिवे ॥ २८ ॥ तत्त्रदेशस्थित देवि त्रैकाल्यज्ञानमेव च । सर्व वदति देवेशि सावधान करोति य ॥ २९॥ त्रैलोक्याकर्षणी विद्या न देया यस्य कस्यचित् । आदौ विद्या च ससाध्य तत सिद्धि प्रसाधयेत्।। ३०॥ गोपनीय गोपनीय गोपनीय स्वयोनिवत । इति सक्षेपत प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ ३१ ॥ इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमद्क्षीम्यमहोप्रतारासवादे

¹ D ँ द्ध वाक्य।

मधुमतोसिद्धिविधिनीम पञ्चदश पटल ॥ १५ ॥

# षोडशः पटलः ।

#### श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि कमदीक्षाविनिर्णयम् ।

# श्रीशिव उवाच ।

रहस्यातिरहस्य च कथ तत् कथयामि ते ।। १ ॥ तथापि तव मद्भक्त्या कथ्यते शृणु साम्प्रतम् । चन्द्राभ्रिपक्षषोढाख्या परा निर्वाणतत्परा ॥ २ ॥ षट्शाम्भवं ततो देवि चक्रसभेदनेन च'। स्वचक्रदेहविज्ञान परकायप्रवेशनम् ॥ ३ ॥ एतज्ज्ञानाद्भवेन्मेवा दीक्षा प्रोक्ता मया तव । हादाविद<sup>2</sup> निगदित शृण कादौ महेश्वरि ॥ ४ ॥ चन्द्राग्निरसराज्ञी च महाराज्ञी तत शिवे। महाकामकला काली गुह्यकाली तत शिवे ॥ ५ ॥ गुह्यकाली द्विधा प्रोक्ता सकला निष्कला क्रमात् । दशवक्ता तु सकला प्रोक्ता वाशिष्ठिका कला ॥ ६ ॥ उप्रा सौम्या महाऋरा त्रिविधा सा<sup>®</sup> प्रकीर्त्तिता । निष्कछ। गुह्यशब्दान्ता कालीभेदेन कीर्त्तिता ॥ ७ ॥ केवछेय भवेनमेघा प्रीत्या साम्राज्यदायिनी । चन्द्राप्निवेदपञ्चाणी तथा नीलाक्रमेण च ॥ ८ ॥ हसतारा महानीला तदन्ते चीनशाम्भवी । केवला तु भवेन्मेघा सिद्धिऋद्धिकिया दिघा ।। ९ ॥

¹ D नव। ° D N सुद्रा त्विद। ° B C N त्रिधा सापि। ° C ° संकान्ता। ° D दीक्षा। ° N ° रूपिणी। ° D प्रकीर्तिता।

तृतीया दिव्यसाम्राज्यमेघा दीक्षा प्रकीर्त्तिता । देवरूपा दिव्यरूपा मन्त्ररूपा महत्परा ॥ १० ॥ सर्वेरूपा सर्वेपूर्वी महत्साम्राज्यमेधया । सिद्धिऋद्धि कमेणैव भेदबाद्बल्यमीरितम् ॥ ११ ॥ विद्याराज्यामिधा दीक्षा छिन्नमस्ताविधौ स्मृता । चन्द्रविहरसो रक्त स्यामा च षोडशी तथा ॥ १२ ॥ पराषोढा सप्तदशी तद तीता परा भवेत्। दीपिनी" माळिनी कुला" ऋमादिचादिराज्यता ॥ १३ ॥ बगलाख्या महेशानि साम्राज्यपारमेष्टिता । चन्द्रवेदसूक्ष्ममेरु मत्रहीन शिवात्मकम् ॥ १४॥ हृदय च शताणी च पञ्चास्त्र कुछका तथा। गायत्रीऋमयोगेन साम्राज्यपारमेष्ट्रचचुक् ॥ १५ ॥ एतत्पञ्चकसयुक्त सर्वसाम्राज्यबुद्धि<sup>8</sup>धृक् । श्रीदिन्यसर्वसाम्राज्यदीक्षा सर्वोत्तरा भवेत् ॥ १६ ॥ ततोऽपि दीक्षा देवेशि नास्ति ब्रह्माण्डगोलके। दशविद्याप्रभेदाश्च महाविद्याप्रभेदजाः ॥ १७ ॥ सिद्धिविद्याप्रभेदाश्च महामत्रास्तथैव च । तदङ्गमत्रा देवेशि शाबर दशशाबरम् ॥ १८ ॥ कालशाबरक देवि तथैव सिद्धशाबरम् । त्रिधा दर्शनमत्राश्च तथाम्नायक्रमोद्भवा ॥ १९ ॥ कादिहादिकहत्वेन ऊर्घ्वा मनाया क<sup>10</sup> हो शिवे। तथायतनमन्त्राश्च यत्किञ्चिन्मंत्रजालकम् ॥ २०॥ सर्वाधिकारो देवेशि एतदीक्षाविधी भवेत्।

 $<sup>^1</sup>$  C  $^\circ$  सा।  $^8$  B किया द्विघा  $^\circ$  ।  $^8$  C सत्यदर्शी ।  $^6$  C भेदा  $^\circ$  ।  $^8$  B कल्पा, D कुळ्जा ।  $^8$  B  $^\circ$  नतरं ।  $^8$  D  $^\circ$  सिद्धि  $^\circ$  ।  $^8$  D  $^\circ$  गुद्धा  $^\circ$  ।  $^1$  C  $^\circ$  योत्क  $^\circ$  ।

#### कालीखण्डे

```
एतदीक्षासमायुक्तः साक्षात् श्रीकालिका स्वयम् ॥ २१ ॥
प्रहराष्ट्रक्रमेणैव दशविद्यास्वरूपधृक् ।
कामकलाभिधा विद्या सभेदा वृत्तिदेवता ॥ २२ ॥
अङ्गमन्त्रास्तथान्येऽपि तस्य वक्तगताः सदा ।
क्रमदीक्षा महेशानि पञ्चविद्यासु भेदत. ॥ २३ ॥
तदङ्गमन्त्रा गायत्री कुलुकापञ्चक. शिवे ।
अन्यविद्याविधौ प्रोक्त रहस्यातिरहस्यकम् ॥ २४ ॥
अमदीक्षा विना देवि यो जपेत् साधकाधम ।
स दरिद्रो महापापी सुतहारी प्रजायते ॥ २५ ॥
श्रीविद्याया कालिकायां ताराया परमेश्वरि ।
क्रमदीक्षा विना देवि यो जपेत् साधकाधमः ॥ २६ ॥
स दरिद्रो महाघोरो लक्ष्मीहीनस्तु निन्दित ।
अन्धः काण कृश कुब्जः पङ्ग वण्ढस्तु कुष्टयुक् ॥ २७ ॥
सर्वरोगयुतो भूयादाधि<sup>®</sup>चिन्तासमाकुळ ।
मतहारी च स्त्रीहारी कन्याराज्यविनाशक ॥ २८॥
 अथवा वातुलो भूयान्मन्त्र नोममवाप्रयात् ।
 देवताशापमाप्नोति दारिद्य तद्गृहे सदा ॥ २९ ॥
 विशेषादेवदेवेशि स्त्रीहारी विकल सटा ।
 क्रमदीक्षासमायुक्तो राजा भवति निश्चितम् ॥ ३०॥
 महाविभवसयुक्त मर्वसिद्धिसमन्वित ।
 विजयी विनयी साधुः सिद्धश्च सिद्धित शुभ ॥ ३१॥
 प्रहृष्टात्मा सत्यवेत्ता त्रिकालज्ञ कवि मुखी।
 कोटिसिद्धीश्वर शूरः सुन्दर काममोहन ॥ ३२॥
 थानन्दात्मा परात्मा च परातीतगुणोत्तर ।
```

 $<sup>^{</sup>f 1}$  C कृष्ण ।  $^{f C}$  रुष्ण ।  $^{f C}$  D  $^{f C}$  रुष्ण ।  $^{f E}$  N  $^{f C}$  सवाप्नुयात् ।

राजराजेश्वर साक्षात् महाकालसम कलौ ॥ ३३ ॥
एतद्विद्योपासकस्य दारिद्य दीनता किचित् ।
गुरुहीनात् क्रमत्यागात् सम्प्रदायवियोगत ॥ ३४ ॥
दारिद्य प्रथम भूयानात्र कार्य्या विचारणा ।
चिन्तामणिगृह यत्र यत्र रत्नस्य मन्दिरम् ॥ ३५ ॥
नवरत्नात्म्यसोपान सर्वेश्वर्यमय गृहमः ।
कल्पवृक्षवन यत्र पारिजातवन तथा ॥ ३६ ॥
स्पर्शमणेस्तु प्राकारो दारिद्य तत्र कुत्र वे ।
तस्मात् क्रमविहीनम्य दारिद्य तु पदे पदे ॥ ३० ॥
कन्यथा गुरुमोद्वयेन दारिद्य तु पदे पदे ॥ ३० ॥
अन्यथा गुरुमोद्वयेन दारिद्यत्वमवामयात् ॥ ३८ ॥
अल्पायुर्वा भवेद्देवि नात्र कार्य्या विचारणा ।
विघेलिपि तु सम्मार्ज्य तस्यायु क्षीणता वजेत् ॥ ३९ ॥
इति सक्षेपत. प्रोक्त क्रमहीनस्य वे फलम् ।
गोपनीय गोपनीय किमन्यत् श्रोतुमिच्छिसे ॥ ४० ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमद्क्षीम्यमहोम्रतारासंवादे कमदीक्षाविधायको नाम षोडश पटल ॥ १६॥

 $<sup>^{1}</sup>$  D मन्दिरं रत्नशोभितम्।  $^{2}$  B  $N^{\circ}$  खी।  $^{3}$  B  $^{\circ}$  भावेन,  $^{2}$  C स्या प्र $^{\circ}$ ।

#### सप्तद्शः पटलः ।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि पूर्वोक्त यद्रहस्यकम् । गोपनीय गोपनीय तदेव कथय<sup>1</sup> ध्रुवम् ॥ १ ॥

#### र्श्चादाव उवाच।

रहस्यातिरहस्यं च यन कस्यापि कीर्त्तितम् । तदेव कथ्यते देवि शृण सावहिता भव ॥ २ ॥ उत्सर्ज नमुपाकर्म पवित्रारोपण तथा । विधिवत् प्रकर्तव्य रक्षाबन्धस्तदुत्तरम् ॥ ३ ॥ क्रमेण परमेशानि साधक कारयेत्सदा । चैत्रे मासि पौर्णमास्या मदना रोपण चरेत् ॥ ४ ॥ श्रावणे मासि सम्प्राप्ते पवित्रारोपणित्रयाम् । न क्रय्यात्साधको यस्तु निष्फला सकला क्रिया ॥ ५ ॥ वर्षमात्र कृत जाप होमपुजादिसत्क्रियाम । सर्वं हन्ति महेशानि तस्मादेतत् समाचरेत् ॥ ६ ॥ आदौ निस्य महेशानि ततो निमित्तिक चरेत । उपाकर्माभिध कर्म नित्यवत् परिकीर्त्तितम् ॥ ७ ॥ नैमित्तिक पवित्राख्य काम्यो रक्षाविधिभवत । नैमित्तिकद्वय यत्र तदन्त्य काम्यमुच्यते ॥ ८ ॥ काम्यद्वय यत्र भवेत्तदाद्य च निमित्तजम् । नित्यद्वय यत्र भवेत्तदन्त्य काम्यनित्ययुक् ॥ ९ ॥

¹ C N कथ्यता। ° D N ° द्वर्त्त °। ° Frequently replaced in all MSS as इमना °। ° C परीवेसा।

#### सप्तद्शः पटलः

आश्वलायनं अवणे पूर्णा कात्यायने भवेत्। पौर्णमास्या सामगानां पञ्चम्यां हस्तजे <sup>8</sup>ऽपि च ॥ १० ॥ उपाकर्म प्रकर्त्तेच्य तदन्ते नित्यपूजनम् । तत पवित्रपूजा स्यात्ततो रक्षाविधिर्भवेत् ॥ ११ ॥ स्तकदितये देवि प्रहणे सक्रमे परे । उपाकर्माणि देवेशि कुर्यात् भाद्रपदे नर ॥ १२ ॥ पवित्र रक्षण शान्ति कुर्यात् भादपदे सदा । पञ्चम्या च दशम्यां च चतुर्दश्या तथैव च ॥ १३ ॥ पौर्णमास्या विशेषेण कुलयोगे विशेषत । प्रहण तत्र चेद्भयात् रक्षायोगं समाचरेत् ॥ १४ ॥ तत्र नित्य प्रकर्त्तव्य उपाकर्म ततो भवेत् । इति चन्द्रप्रहे देवि सूर्य्यवेध समुत्सृजे <sup>°</sup>त् ॥ १५ ॥ अधिवास्य चतुर्दश्या पौर्णमास्या प्रपूजयेत् । दशैकविंशतिप्रन्थि सप्तविंशतिरेव च ॥ १६ ॥ चतु पञ्चारादेवेशि शतमष्टोत्तर तथा। पञ्चविंशति वा ग्रन्थि त्रिशत वा सहस्रकम् ॥ १७ ॥ अष्टादशरिम संख्य ब्युक्तमात् परिकीर्त्तितम् । उत्तमादिऋमेणैव पवित्र त्रिविध भवेत् ॥ १८ ॥ सूत्र पद्दस्वर्णमय कुशज लोमज च वा । रत्नज रौप्यज देवि ताम्रज शान्तिकर्मणि ॥ १९ ॥ सार्धप्रन्थिद्वयं वापि सार्धप्रन्थित्रय च वा । एकप्रनिध च वा देवि क्रमेण कारयेत् प्रिये ॥ २०॥ सार्धप्रन्थिद्वय देवि नागपाशः प्रकीर्त्तित । सार्धप्रन्थित्रय देवि ब्रह्मप्रन्थि प्रकीर्त्तितः ॥ २१ ॥

<sup>1</sup> N D ° लायनाना। ° N पुण्य °। ° C ° ये। <sup>5</sup> D N ° त्रं। ° C ° चरे °। <sup>7</sup> B ° राशि °, D ° विद्वि °। <sup>4</sup> D करे।

चन्द्रप्रन्थिमहेशानि सूत्राणि प्रन्धिसख्यया। पट्टेन सूत्रनियम स्वर्णे रौष्येऽपि नास्ति च ॥ २२ ॥ स्वर्णसूत्रमये पट्टे स्वर्णजे प्रन्थिरीरित । प्रनिथ ऋत्वा महेशानि पूजयेद्प्रनिथदेवताम् ॥ २३ ॥ सूत्रज वैष्णवे प्रोक्त रावे पट्टसमुद्भवम् । स्वर्णज शक्तिमत्रे स्यात्तद्वयोक्त तु सर्वतः ॥ २४ ॥ पञ्चसिद्धिविधौ देवि रत्नज परिकी।र्त्तेतम् । इत्तं त्रिकोण भूबिम्ब षटकोण च षडस्रकम् ॥ २५ ॥ टलाष्टक च वस्वार दशार भुवनारकम्<sup>8</sup> । द्वादशार बोडशार पञ्च चार चतुर्दशम् ॥ २६ ॥ दन्ताब्ज व कलाव्ज वा यन्त्राण्येतानि कारयेत । मध्ये यन्त्र च परितो रत्नानि विविधानि च ॥ २७ ॥ धारयेत् परमेशानि पवित्ररक्षणक्रमात् । स्वर्णादौ शृह्मलारूपा प्रन्थय परिकीर्त्तिता ॥ २८॥ उत्तमादिक्रमेणैव कारयेत् परमेश्वरि । माणिक्य च तथा रत्न कुरुविन्दमणिस्तथा ॥ २९ ॥ हीरके चैव वेहर्य्य गोमेदे पुष्परागके । पद्मरागे नीलमणी हरिते च गरुन के 11 ३० ॥ करिके परिशे कीटे शिवरते च विष्णुजे । बिन्दुरते च मायूरे पाचे (१) कुद्धुटमज्ञके ॥ ३१ ॥ रासे " कृष्णे चन्द्र" मणौ प्रवाले मौक्तिकाम्बरे । रक्षायन्त्रफल देवि कोष्टरतसम भवेत् ॥ ३२ ॥

 $<sup>^1</sup>$  D चर्क।  $^2$  B ँत्मकम ।  $^8$  C ँम्यु।  $^4$  N ँणाय च ।  $^8$  C ँगम्धके ।  $^6$  C N ँशं।  $^7$  D इयामरूपके ।  $^4$  B किरीटे ।  $^8$  B ँ जाले ।  $^{10}$  B N त्रासे ।  $^{11}$  C नील  $^6$  ।

यन्त्राण्येतानि विछिखेत् सर्वकार्यार्थसिद्धये । श्रीविद्याया कालिकाया ताराछिनाविधौ शिवे ॥ ३३ ॥ मातङ्गया भवनेश्वर्यो कमलाया च कारयेत् । चतुर्दले महेशानि चतुर्वर्णात्मको मनु ॥ ३४ ॥ चतुरक्षरमात्राणि कारयेत् परमेश्वरि । यथा दलानि कोष्ठानि तथा विद्याक्षराणि च ॥ ३५ ॥ बिलिखेत् परमेशानि बीजमात्र च वा लिखेत् । वयः शोभा यथा देवि यथाप्युक्ता समाचरेत ॥ ३६ ॥ यदा बध्नाति मन्त्रेण त्वा पवित्रेण वा प्रिये। आपद्दारकेणापि म्लेन विद्यया कमात् ॥ ३७ ॥ रक्षण बन्धयेदेवि रक्षा सर्वकृता भवेत् । बिल्रमुख च रक्षार्थ ज्ञानार्थं गीतमादिभि ॥ ३८॥ मोक्षार्थं कापिलादैश्र शत्त्यर्थं गङ्करादिभिः। सूत्रे भेदा क्रमेणैव यथायोगेन वै शृणु ॥ ३९ ॥ श्वेते रक्ते तथा पीते नीछे च हारिनेऽपि च। कर्बरे बद्धचित्रं च यथायोगेन कारयेत् ॥ ४० ॥ सूत्राणि कामनामेदात् यथायोगेन कारयेत् । सर्वसिद्धीश्वरो भ्यानात्र कार्या विचारणा ॥ ४१ ॥ प्रतिविद्याविधी देवि पवित्रारोपण भवेत् । प्रतिविद्याविधी देवि रक्षा वर्णक्रमाद्भ<sup>8</sup>वेत् ॥ ४२ ॥ अप्टगन्धभव सूत्र जीवचन्नभव च वा । पुष्पराजसारभव मम्बरोत्थ च वा प्रिय ॥ ४३ ॥ तथैबागुरु "सारोत्थ सूत्र प्रोक्त महेश्वरि ।

<sup>ै</sup> विधिना।  ${}^{\circ}$  B  ${}^{\circ}$  मात्रं च।  ${}^{\circ}$  B रज  ${}^{\circ}$ ।  ${}^{\circ}$  B स्वयुक्तया च।  ${}^{\circ}$  N D  ${}^{\circ}$  त्युपविष्टेन ।  ${}^{\circ}$  C विविधा।  ${}^{\circ}$  B  ${}^{\circ}$  मुक्यें , D  ${}^{\circ}$  सुखें ।  ${}^{\circ}$  C  ${}^{\circ}$  मो भ  ${}^{\circ}$ ।  ${}^{\circ}$  D मरकतं ।  ${}^{\circ}$  C  ${}^{\circ}$  व ग्रह  ${}^{\circ}$ ।

#### कालीखण्डे

रहस्यातिरहस्य च रहस्यातिरहस्यकम् ॥ ४४ ॥
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीय स्वयोनिवत् ।
ब्रह्माण्डगोळके याश्च याः काश्चिजगतीतळे ॥ ४५ ॥
समस्ताः सिद्धयो देवि रक्षाधारकसाधके ।
सम्भ विन्त महेशानि नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ४६ ॥
बाञ्छासिद्धिभवेदेवि नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ४६ ॥
इति सक्षेपतः प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ ४७ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातंत्रराजे उत्तरखण्डे प्रथमभागे श्रीमदक्षोम्यमहोमतारासंवाने सूत्रनिर्णयो नाम सप्तदश पटल ॥ १७॥

¹ D रक्ष वरकलाधरे । ² D संस्तु °।

#### अष्टादशः पटलः ।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि गोप्याद्गोप्यतर महत् ।

#### श्रीशिव उवाच ।

रहस्यातिरहस्यं च कथ्यते शृणु साधनम् ॥ १॥ पूर्णामिषेकदीक्षादियुक्तानामपि पाविति । पवित्रारोपण रक्षा समैव परिकीर्त्तिता ॥ २ ॥ सद्योऽधिवासन वापि पूर्वाधिवासन च वा"। कृत्वा पवित्र कर्त्तव्य सर्वकामा⁴र्थमेव च ॥ ३ ॥ सर्वरते च परिशे तथा गरुडरतके । सर्वरक्षासुसिद्धवर्थं रक्षण बन्धनं चरेत् ॥ ४ ॥ तारा श्रीकामवाङ्याया काली छिन्ना च तारिणी। बगला विमला धूम्रा वसोधीरा षडङ्गकम् ।। ५ ॥ त्रितार पञ्चतार च<sup>6</sup> सप्तर्षिरन्ध्रयोगत । आकर्षिण्या परा माया पराप्रासादकेऽपि च ॥ ६ ॥ बीजान्येतानि बाणाश्च प्रेतफेत्कारकामतः । एकद्वित्रिचतु पञ्चषडर्णक्रमयोगत ॥ ७ ॥ विद्या सयोजयेदात्रे सर्वसिद्धवर्थमेव च । श्रावण्यां पौर्णमास्यां तु रक्षा दशविधा चरेत् ॥ ८ ॥ गोरक्षा हयरक्षा च गजरक्षा तृतीयका। जनरक्षा देशरक्षा गृहरक्षा रसामिघा ॥ ९ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  B गोप्यं महत्तरं ।  $^{2}$  B पार्वति ।  $^{3}$  B वर ।  $^{4}$  N ँर्ध्या  $^{6}$  ।  $^{5}$  C षडस्नकं ।  $^{6}$  D ँ भावेन ।

धनरक्षा बा<sup>1</sup> ळरक्षा क्षेत्ररक्षा परा मता । सर्वरक्षा च दशमी रक्षा दशविधा नता ॥ १०॥ अष्टम्या च नवम्या च पञ्चम्यां दशमीदिने । चत्रईश्यां पौर्णमास्यां पक्षयोरुभयोरपि ॥ ११ ॥ उपाकर्म भवेदादौ तत. पवित्रधारणम् । रक्षाबन्धस्तदन्ते स्यात् ऋमात् त्रितयमाचरेत् ॥ १२ ॥ चतुर्थ्यामधिवासो हि गणेशे परिकीर्त्तित.। पञ्चम्या धारण कार्य्यं मातङ्गयामधिवासनम् ॥ १३ ॥ दशम्या धारण कार्य्यं सप्तम्यामधिवासनम् । अष्टम्या पूजन कार्य्यं धार्य्यं सीरे महेश्वरि ॥ १४ ॥ अप्टम्यामधिवासो हि नवम्या धारण शिवे । शक्ते प्रोक्तमिद देवि पाञ्चरात्रक्रम शृणु ॥ १५ ॥ नवस्यामधिवासो हि दशस्या धारण शिवे । वैष्णवे चैव द्वादश्या त्रयादश्या विधारणम् ॥ १६ ॥ अधिवासव्यतुर्देश्या पौर्णमास्या प्रयूजनम् । रैाव प्रोक्तमिद देवि श्रीविद्याया च पौर्णिमा ॥ १७ ॥ चान्द्रेऽपि पौर्णमास्या च पवित्रधारण चरेत । क्री कार्र सदा कार्यं पवित्र ब्रह्मचारिणाम् ॥ १८ ॥ वनम्थाना शणभव त्रसरीस मव च वा । यतीना गैरिकाक्त च सर्ववर्ण गृही चरेत ॥ १९॥ राज्ञा सुवर्णसूत्रोत्ध कित्रियाणा च रौप्यजम् । द्विजाना सूत्रसम्भूत क्रमण परिकीर्त्तितम् ॥ २० ॥ तथैव रक्षण देवि सर्वथा सममत्र च। अत्रार्थे देवदेवेशि इतिहासत्रय शृणु ॥ २१ ॥

¹ D ब °। 'N 'दावन्त । 'D एकवीरा °। 'D ° त्रं च, N ° त्रस्थं।

पुरा श्रीकार्त्तिकयाय पार्वत्या रक्षण कृतम् । शच्या देवेन्द्र<sup>°</sup>वश्यार्थं जयाय वृत्रनाशने ॥ २२ ॥ महाविद्यादिभि. पूर्व रक्षितो बटक. <sup>8</sup> पुरा । पूर्व कृतयुगे देवि नद्भपः क्षत्रियेश्वरः ॥ २३ ॥ उपाकर्म विधायाथ पवित्रारोपणे स्थित 1 कुत्वा पवित्र यतेन देवेन्द्रसदनाद्गृहम् ॥ २४ ॥ तन्मार्गमध्ये देवेशि विना रक्षा च योऽधम । बुद्धेर्विपर्य्ययो जातो रक्षाहीनो नराधिप ।। २५ ॥ रक्षाबन्धनमात्रेण मासद्वादशरक्षणम् । अकृते देवदेवेशि मतिभ्रष्टो नरो भवेत् ॥ २६ ॥ वर्षमात्रकृता रक्षा रक्षाबन्धनयोगत । अड्क वन्त्रे भेहादेवि बीजाङ्केरिप पार्विति ॥ २७॥ अङ्कबीजै पताकाचै सर्वत्र रक्षण भवेत् । वेदसस्कार एवात्र चोपाकर्म प्रकीर्त्तितम् ॥ २८ ॥ गृहीतवेदमन्त्रस्य रक्षण तु पवित्रकम् । तद्धिष्ठात्रक्षार्थं रक्षाबन्धनमीरितम् ॥ २९ ॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन रक्षाबन्धनमाचरेत् । विना रक्षा महेशानि वर्षमात्र कृता किया ॥ ३०॥ सकला निष्फला देवि देवता विमुखी भवेत्। सर्वस्वैरिप देवेशि रक्षाबन्धनमाचरेत् ॥ ३१ ॥ सर्वरक्षा तदा देवि भवसेव न सशय । नित्य नैमित्तिक काम्य जमान्त्रितयमीरितम् ॥ ३२ ॥ इति सक्षेपत प्रांक किमन्यन्छोतुमिच्छसि।

¹B भूतं, C बदत्। °C °न्द्र। °C °हुक। ⁴B शिवे, स्थिते। °N क्षक्र°, C क्षके°। °C पत्रै °, D मन्त्रे°।

#### कालीखण्डे

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम् ॥ ३३ ॥

#### श्रीशिव उवाच।

कि तद्रहस्यं देवेशि तद्वदस्व प्रियवदे ।

# श्रीदेव्युवाच ।

पवित्रारोपण कर्म मदनारोपण तथा ॥ ३४ ॥ कथ्यता देवदेवेश यदाह तब बल्लभा ।

#### श्रीशिष उवाच।

आषाढ उत्तमो मासः श्रावणो मध्यम स्मृत. ॥ ३५॥ हीनो भाद्रपदो मास पक्षौ सितसितेतरौ । प्रशस्त शुक्रपक्षस्तु तदभावे परः स्मृत ॥ ३६॥ पश्चमी चाष्टमी चैव नवमी दशमी तिथौ । द्वादश्या च चतुर्दश्या पौर्णमास्यामधापि वा॥ ३०॥ पृष्ट सूत्रविशिष्ट तु कार्पासजनित तथा । त्रिगुण त्रिगुणीकृत्य प्रक्षास्यामछवारिणा ॥ ३८॥ पश्चिमास्योक्तमनुभिर्दक्षिणैः शोधयेत्तत । मन्त्रैरथ पवित्राणि मनोरम्याणि कारयेत् ॥ ३९॥ अष्टोत्तरशत श्रेष्ट मध्यम तु तदर्धकम् । तदर्धं च कनिष्ट स्यात् यथाशक्त्या तु पूर्ववत् ॥ ४०॥ पूर्वोक्ततन्तु भेदेन द्वयमेदेन वा प्रिये । कृत्या पवित्र यक्नेन प्रन्थि दत्वा विधानत ॥ ४१॥ उत्तरास्योदित्रैमंत्रैर्दश प्रत्यास्तु कारयेत् ।

¹ C N यत्र। <sup>8</sup> N तत्त्व °। <sup>8</sup> D कुश °।

चित्रवैचित्र्यसंयुक्तं कुङ्कमादिभिरद्रिजे ।। ४२ ॥ पवित्रदानदिवसे पूर्वोक्तम धिवासनम् । सद्योऽधिवासन वापि कुर्य्यात् परमेश्वरि ॥ ४३ ॥ रात्रौ समयि भि साक नित्यपूजामनन्तरम्। ऊर्घ्वसिंहासनैर्मन्त्रे सूत्रपातस्तु वामत 🕯 ।। ४४ ।। प्रार्थियत्वा स्तवेनापि रक्षा कृत्वा वगुण्ठनै । दन्तकाष्ठ तथा गन्ध यज्ञचन्दनमृत्तिकाम् ॥ ४५ ॥ सिद्धार्थश्च तथा धात्रीफल शृङ्गारभूषणम् । नकुलमष्टसु पद्याँ (१) विज्ञेया उत्तरोत्तरम् ॥ ४६ ॥ पूर्वादिदिक्ष क्रमत पवित्रं सूत्रभाजनम् । अश्वत्थपत्रपात्रेषु प्रक्षिपेत् सिद्धिहेतवे ॥ ४७ ॥ '' हुँ ''कारसोमस्वाहेशब्रह्मनागशिखिष्वजा. ै। <sup>10</sup>सूर्य सदाशिव: सर्वा देवता. स्युर्नवा: परा<sup>.11</sup> ॥ ४८ ॥ स्त्रेषु पूजयेद्रह्मविष्ण्वीशाश्च त्रिसूत्रके । कृपा च पौरुषी वाणी<sup>14</sup> गायत्री चापराजिता ॥ ४९ ॥ विजया च जया देवि मुक्तिदा च सदाशिवा। मनोन्मनी च नवमी दशमी सर्वतोमुखी ॥ ५० ॥ प्रथिस्था देवता पुज्या उपचारै. कलात्मकै:11 । मूलमन्त्रेण चामन्त्र्य पवित्रेषु कला यजेत् ॥ ५१ ॥ नित्या. षोडश देवेशि श्रीविद्या च स्मरेत् प्रिये। अष्टौ ताराश्राष्ट्रवाणी: कलास्थाने प्रशूजयेत् ॥ ५२ ॥ काल्या काल्यादिनित्याश्च पूजयेत् परमेश्वरि ।

अधिवासविधि प्रोक्तः पश्चादाराधनं भवेत् ॥ ५३ ॥ नित्यार्चनानन्तर तु नैमित्तिकमिद भवेत्। समम्यर्च्यं पवित्राणि कन्यकाम्यश्रं भोजनम् ॥ ५४ ॥ स्वगुरु पूजयेत् पश्चात् वस्त्रालङ्कारगोधनै । यथाशत्त्या नमस्कृत्य देवीरूपेण चिन्तयेत् ॥ ५५ ॥ आरोप<sup>8</sup>येत् पवित्र च व वि त्तशाज्यविवर्जित । गुरु सपूजयेत्तत्र तत्तत्कर्भफलावहम् ॥ ५६ ॥ स चेन्न पूज्यते यत्र किया सा निष्फला सदा। गुरोरभावं तत्पुत्र पुत्राभावे तदङ्गनाम् ॥ ५७ ॥ तदभावे च तत्पीत्र दीहित्र तदसम्भवे । सर्वाभावेऽर्चयेदन्य गुरोगोत्रसमुद्भवम् ॥ ५८ ॥ प्रजयेदीक्षित यत्र तत्रैता सफला क्रिया । न पुज्यते निष्फलास्ता भवन्ति परमेश्वरि ॥ ५९ ॥ हुत्वा पूर्णाहुतिं पश्चादमी दग्व्वा पवित्रकम् । चक्रम-यर्न्य सिद्धाप्रे पुजयत्तिवेदयेत् ॥ ६० ॥ न करोल "र्चन हामी तस्य धर्मी विनिष्मल । इति सक्षेपत प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिच्छिम ॥ ६१ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागं प्रथमसण्डे श्रीमदक्षो+यमहोयत।रासवादे ऋमदीक्षापवित्रारोपण नामाष्टादशः पटलः ॥ १८ ॥ 1

# ऊनविंश: पटल: ।

#### श्रीदेव्युघाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि इतिहास पुरातनम् ।

#### श्रीशिव उवाच ।

शृण देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम् ॥ १ ॥ भक्तिश्रद्धापरायास्ते नाकथ्य विद्यते मम । न चाख्येय त्वयान्यत्र प्राणेषु विगतेष्वपि ॥ २ ॥ रहस्यमेतदेवाना सर्वसिद्धिमभीप्सताम् । न च विद्यामयो योगो न विधान न चा चिनम् ॥ ३ ॥ नान्य प्रयोगो न जपो न होमो न च पूजनम्। वक्ष्यमाणरहस्यस्य सहस्राश न चाहति ॥ ४ ॥ सिद्धिमी थु पुरैतस्या प्रसादात् पार्थिवर्षय । पौरवो बृहदश्वश्व<sup>8</sup> सोमदत्तो बृहद्रथ ॥ ५ ॥ अजमीढ कार्त्तवीर्थ्यो भद्रसेन ' पुरूरवा । पृथुग्रीवो रन्तिदेवो मान्वाता नहुषो रघु ।। ६ ॥ विदूरथ ध भरतो दिवोदास प्रतर्दन । कुशाश्वो ज'मदम्रिश्च जैगीषव्यश्च देवल ॥ ७ ॥ पैठीनसिर्वीतिहृब्य. कञ्चपो भृगुरङ्गिरा.। सवर्तश्च वसिष्ठोऽत्रिर्व्यासः शातातपस्तथा ॥ ८॥ उदालको भरद्वाजो जाबालो जैमिनिस्तथा।

सप्तद्वीपेश्वरत्व च चक्रबर्त्तित्वमेव च ॥ ९ ॥ प्रापु. पूर्वमहीपालाश्चिरजीवित्वमप्यलम् । योगसिद्धिं तथान्येऽपि तपस्यां सर्वसाधिकाम् ॥ १० ॥ शापानुप्रहसामध्ये प्राप्तवन्तो महर्षयः । त्रैलोक्याधिपतित्वं च यद्यसादात् करे स्थितम् ॥ ११ ॥ ताराक्ष कमलाक्षश्र विदुन्माली तथैव च । एते ह्यासन् कृतयुगे दैतेया भातरस्रयः ॥ १२ ॥ तेऽतप्यन्त तपो घोरं दिव्यं वर्षायुत प्रिये । ततः प्रजापतिस्तेभ्यो वरं सप्रार्थितं ददौ ।। १३ ॥ चतुर्वरद्वयं दैत्या सौन्दर्य्य मदगर्विता । एकस्तेषामबध्यत्व सर्वभूतेम्य उत्थितम् ॥ १४ ॥ द्वितीय योजनानां हि त्रित्रिलक्षान्तरस्थितम् । त्रयाणा त्रिपुर भूमो न लङ्क्य दैवतैरपि ॥ १५ ॥ वर दत्त्वा च तदाता सर्वे शृगुत पुत्रका । सर्वप्रकारै कस्यापि नावध्यत्व जगत्त्रये ॥ १६ ॥ एकेनापि प्रकारेण घटमानेन सर्वथा । सर्वे स्वकीय निधनमङ्गीकुरुत दानवाः ॥ १७ ॥ ते विचार्यावदन्सर्वे शरेणैकेन यक्षणात । दहेल्त्रयाणा त्रिपुर स नो मृत्युर्भविष्यति ॥ १८ ॥ तथेत्युक्तवा ययौ वेधा ब्रह्मछोक सुरैर्युतम् । तेऽपि सर्वे तथा चकुर्यथा पूर्वे विचारितम् ॥ १९ ॥ ताराक्षस्य तु सौवर्णं पुर सर्वोपरि स्थितम् । योजनायुतविस्तीर्णं ताबदेवायत प्रिये ॥ २०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D प्राप्तु, B आपु, N वायु°। <sup>2</sup> C° ला। <sup>3</sup> D° र्व्या°। <sup>4</sup> B स्त्रस्यं, D तष्टं। <sup>3</sup> С श्र्णु।

राजतं कमलाक्षस्य योजनायुतविस्तृतम् । दशसाहस्रविस्तीर्णं विद्युन्मालिन आयसम् ॥ २१ ॥ त्रित्रिळक्षोत्तरं तेषां पुरं गगनसीमनि । प्राकारपरिखोपेतं तथा दालकशोभितम् ॥ २२ ॥ ष्वजगोपुरनिःश्रेणिपताकायन्त्रशोभितम् । खङ्गपाशा कुशारिष्टगदाकार्मुकधारिभिः ॥ २३ ॥ पाशशूलभुशुण्डयष्ट्। वऋमुद्गरशोभिभि । त्रिंशनिखर्वषट्वृन्दनवत्यर्बुदकोटिमि ॥ २४ ॥ एकैकं पुरमाकान्त दानवैर्युद्धद्भेदै । दृष्ट्वा तु तादशीमृद्धिं देवा सर्वे सवासवा ॥ २५ ॥ पलायाञ्चित्ररे केचित् केचिच शापित ययु । केचिच युयुधुर्देवास्तत्यज्ञिह्मदिव परे ॥ २६ ॥ केचित् समुद्र प्रविशु केचिच गिरिकन्दरम्। जन्द्र केचिद्भिया प्राणान् ययुः केचिचतुर्दिशम् ॥ २७ ॥ दृष्ट्वा सुराणामधिपो देवानामीदशीं दशाम् । रुद्र जगाम शरण पुरोधाय प्रजापतिम् ॥ २८ ॥ दण्डवत् प्रणता भूत्वा ते देवा सिपतामहा.। ऊचु प्राञ्जलयो मूला पिनाकिनमुमापतिम् ॥ २९ ॥ तपस्यया वर धातुः सम्प्राप्य त्रिपुरासुराः । बाधन्तेऽस्मान्महेशान शैलगह्नरगानि ॥ ३०॥ त्वत्तः शरण्यो नास्माकं विद्यते देव कश्चन । अतो निवेदयामस्ते प्रमथाधिपते प्रमो ॥ ३१ ॥ देवाङ्गना समाहृत्य नयन्ति स्वपुर प्रति ।

¹ B चया°, N त्रया°। ² C षट्करूपा। ° D N° शीं। ⁴ B D N च्छापितमभ्ययु। ° N जगु, D जग्मु। ° B त्वन्न, D तत , C त्व। ° C N° कृष्य।

निरघ्वर जगजातं निष्कल्पतरु नन्दनम् ॥ ३२ ॥ निर्मनुष्या मही सबी निर्देवाप्यमरावती । निस्तोया निम्नगा जाता नीरताः सप्तसागराः ॥ ३३ ॥ पादपाना कोटरेषु कन्धरेषु महीभृताम् । लीना भूत्वा वय सर्वे तिष्ठामस्तद्भयार्दिता. ।। ३४ ॥ तेषां हि शास्ता<sup>8</sup> त्रैलोक्ये त्वदन्यो नास्ति कश्चन । तानिहत्यासुरान्स्वर्गे पुनरस्मा निवेशय ॥ ३५ ॥ इत्युक्त प्रणते सर्वेर्विहस्य वृषभध्वज । प्रत्यवाच सुरान् सर्वीन् रथो मे करूयतामिति ॥ ३६ ॥ ततो ब्रह्माऽब्रवीत्तत्र स्मितं कुर्वन् महेश्वरम् । निर्मातब्यो रथो देव कस्त्वदारोहणक्षमः ॥ ३७॥ तद्बोद्ध रथनिर्माणे सामर्थ्यं नैव विद्यते । स्वयोग्यं स्यन्दन चास्त्र कवच चोटिकामपि ॥ ३८॥ त्वमेव कल्पयस्वाद्य बुद्धिः कस्यास्ति शङ्कर । इत्युक्तो ब्रह्मणा शम्भुरवदत् हर्षयन् मुरान् ॥ ३९ ॥ चलारो वाजिनो वेदास्ते चापाकर्मणा तपः । वेदाः त्रियावता यान्ति शङ्कासुरविमर्दिताः ॥ ४० ॥ ताराक्षस्य तपस्तेन चोपाकर्मप्रभावत । क्षीण भवति भो ब्रह्मन् कामलाक्ष पवित्रत ॥ ४१॥ वर्षमात्र कृता शान्ति, पवित्रमृषिभि स्मृतम् । कमलाक्षतप. क्षीण पवित्रेण प्रजायते ॥ ४२ ॥ सर्वस्वस्त्ययन नाम पवित्रारोपणं मतम् । चत्वारो वाजिनो वेदा सपूर्णा मेदिनी रथ ॥ ४३ ॥

 $<sup>^1</sup>$  C ° न्तरं ।  $^2$  C ° हशानन ।  $^3$  D शस्मो ।  $^4$  D ° न सुरा ° ।  $^5$  D शक्ति ।  $^6$  B योजय, N जयम् ।

#### ऊनविंशः परलः

सूर्य्याचन्द्रमसौ चके कुबरो गन्धमादन । विन्घ्यो गिरिनीभिरस्त कैलासोऽक्षत्वमेव च ॥ ४४ ॥ मेरुमें ध्वजदण्डं स्यात् सारथिर्भगवान् विधि । प्रणबस्त प्रतोदः स्यात् प्रराणानि च रश्मयः ॥ ४५ ॥ धनुर्मे मन्दरो भूयाच्छिजिनी वासुिकभवेत् । विष्णुः शरो मे भवतु बाह्वोर्वायुर्विशन्त्वपि ॥ ४६ ॥ यमो मृत्युश्व कालश्च फणामध्ये विशन्तु च। वासव शरपृष्ठे स्यात् कुबेरवरुणावुमी ॥ ४७ ॥ भवत पुद्ध¹सस्थाने मस्तके सर्वदेवता नासर्यौ वटिनीसस्थौ यज्ञा सर्वे पदातय ॥ ४८ ॥ अष्टाङ्गे दशविद्याश्च शतस्थाने शतास्रकम् । षड्त्रिंग दङ्गलो वशो मनुबन्धनसयुतः ॥ ४९ ॥ मन्बङ्गुलादित्यरूपा. शरा मैनाकगोचरा. । पिनाकचापलक्ष च वेत्ति काली सदाशिवम् ॥ ५० ॥ स्वेच्छयान्यच सरल कल्पयामास शङ्कर । अस्त्र च कवच पोढा लब्ध्वा रक्षा विना शिव ॥ ५१॥ स्वयोग्य रक्षण शम्भुरलब्ध्वा चिन्तितो भवेत् । निमील्य त्रीणि नेत्राणि चिर तस्थी जगत्पति ॥ ५२ ॥ अथ घ्यानवतो भ्त्वा तुष्टाव विश्वतारिणीम् । स्तत्वा सम्प्रार्थयामास रक्षा दशविधा पराम् ॥ ५३ ॥ तत सापि दिदेशास्मै रक्षा दशविधा पराम् । दशविद्यामयी रक्षा त्रैलोक्यविजयाभिधा ॥ ५४ ॥ वेदसन्दीपनाद्रह्मन् दीपकास्त्र प्रकीर्त्तितम् । चतुरशीतिभेदानां राज्ञी विद्या परात्परा ॥ ५५ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  B व्योम  $^{\circ}$ ।  $^{\circ}$  C  $^{\circ}$  मी विद्या।  $^{\circ}$  B  $^{\circ}$  विंश  $^{\circ}$ ।  $^{\bullet}$  D हंसो।  $^{\circ}$  C न च।

इत्या मायेर्नवविधैर्युक्ता बह्माण्डभेदिनी । स्तम्भनास्त्राभिधा स्वर्गे त्रैछोक्यविजया भुवि ॥ ५६ ॥ आकर्षणास्त्रा पाताले त्रिपुरासुरघातिनी । कालीमुखामिधा वैरिजने वादिजने तथा ॥ ५७ ॥ तारामुखाभिधा प्रोक्ता छिन्नारूपा तु सर्वत.। त्रिशक्तिविद्यारूपा तु<sup>®</sup> त्रैलोक्यविजयाभिधा ॥ ५८ ॥ त्रयाणां नाशनार्थं च त्रिशक्तिरक्षण परम् । प्राप्तो जगाम सन्तुष्ट शङ्करिक्षपुर प्रति ॥ ५९ ॥ अस्त्र पाशुपत चापि सन्धाय वृषभध्वजः । पुराणि त्रीणि दैत्याना बिभेदैकेन पत्रिणा ॥ ६० ॥ क्षणेन भस्मसाङ्कृत्वा जग्मुदैत्या यमालयम् । ततः प्रभृति श्रीदेवि रक्षा रक्षेति विश्रता ॥ ६१ ॥ लोकोत्तराभिधा रक्षा मत्स्मृत्या प्रभविष्यति । इति वृत्त पुरावृत्त तेन रक्षा प्रकीर्तिता ॥ ६२ ॥ विद्याभिमन्त्रित सूत्र यस्तु धारयते नर. । रक्षा भवति सर्वेषा दुष्टाना विप्रकारिणाम् ॥ ६३ ॥ महाविष<sup>5</sup> महाभूतपूतनाराक्षसादयः। दैत्याश्व दानवा क्रूरा नश्यन्ति क्षणमात्रत ॥ ६४॥ इयमेव पुरा रक्षा बटुकाय प्रकाशिता। महाविद्यादिदशकैर्बचा बटुकमेरवे ॥ ६५ ॥ यन्त्र पताका सूत्र च मन्त्रवर्ण विदर्भितम् । सर्वथा बन्धयेदेवि रक्षा सर्वकृता भवेत् ॥ ६६ ॥ श्रावणे मासि सष्टत व नतमेतत् पुरा शिवे।

 $<sup>^1</sup>$  B D रसा  $^\circ$ ।  $^\circ$  N पुष्टा।  $^\circ$  B  $^\circ$  रूपत्वात्।  $^\circ$  C मद्वयाप्त्या, B  $^\circ$  मेतस्मात्।  $^\circ$  C  $^\circ$  विद्या।  $^\circ$  C विद्या।  $^\circ$  C विद्या।  $^\circ$  B  $^\circ$  दूय  $^\circ$ ।  $^\circ$  C  $^\circ$  ।

गोपनीयं गोपनीय गोपनीयं स्वयोनिवत् ॥ ६०॥ इति संक्षेपत प्रोक्तं किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ।

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोप्रतारासंवादे उपाकर्मपवित्रारोपणरक्षाविधिर्नामोनविश पटल ॥ १९॥

# विंश: पटल: ।

# श्रीदेव्युवाच ।

देवेश श्रोतिमच्छामि मदनारोपणित्रयाम् ।

#### श्रीशिव उवाच।

पिनत्रारोपणं यद्वत्तद्वन्मदनपूजनम् ॥ १ ॥
चैत्रादयस्त्रयो मासाः पक्षौ सितसितेतरौ ।
एतेषा पूर्वपूर्वस्तु कालः सर्वोत्तमो भवेत् ॥ २ ॥
अष्ठभ्या च चतुर्दश्या पौर्णमास्यामधापि वा ।
पूर्वरात्रौ प्रकुर्वात सद्यो वासाधिवासनम् ॥ ३ ॥
आमंत्र्य मदन वेद्या चतु कल्पलतादिभिः ।
कामनेत्रसमुद्भूत रितनेत्रजलाप्तुत ॥ ४ ॥
ऋषिगन्धवंसिद्धाना विमोहक नमोऽस्तु ते ।
शिवप्रसादसम्भूत अत्र सिनिहितो भव ॥ ५ ॥
शिवाकार्य्यं समुच्छिद्य नेतन्योऽसि शिवाज्ञया ।
इत्यामत्र्य रितकामौ तत्र सम्पूजयेत् सुधी ॥ ६ ॥
स्वयमुत्पाद्य मदन समल पल्लवैर्युतम् ।
आनीत द्याधवान्येन मौल्यादानीतमीश्वरीम् ॥ ७ ॥
वामेन स्थापयेदिव सर्वतोभद्रकाम्बुजे ।
वस्वारे मदन पात्रे स्थापयेत् पूजयेत् पुनः ॥ ८ ॥

¹ B कला। ² C ° इं. वा। ² C D रार्ति कामं। ⁴ B ° त्साद्य। ⁵ B तत्।

प्रणव भुवनेशानि रतये नम इत्यपि । रतिमन्त्रो महेशानि काममन्त्रस्तु कथ्यते ॥ ९ ॥ प्रणव कामबीजं च कामाय नम इत्यपि। मन्त्राभ्या पूजयेत्तत्र मदनं कर्णिकागतम् ॥ १० ॥ ततस्तत्पद्मपूर्वादिदलेषु पुटि का न्यसेत्। अष्टस्वष्टाप्टिभर्मन्त्रेरष्टद्रब्ययुता क्रमात् ॥ ११ ॥ कामो भस्मशरीरश्च तथानङ्गश्च मन्मथ.। वसन्तसखंैनामा च स्मर इक्ष्यनुर्द्धरः ॥ १२ ॥ पुष्पबाणस्तु ताराचास्तुङ्गदन्ता. प्रकीर्त्तिताः । कर्रूर रोचनायुग्म कस्तूरीं च ततः प्रिये ॥ १३ ॥ अगुरु कुङ्कुमं धात्रीफल चन्दनमेव च। पुष्पै सुगन्धिमि कुर्य्योदछ्द्रन्याणि पार्वति ॥ १४ ॥ सम्पूज्य मदनं सम्यग्गन्धपुष्पाक्षतादिभि । जपेदनङ्गगायत्रीं यथाशक्त्या प्रसन्नधी ॥ १५ ॥ कामदेवाय इत्युक्तवा विद्यहेति वदेत्तत<sup>6</sup> । भवेदनङ्गगायत्री तन्नोऽनङ्ग प्रचोदयात् ॥ १६ ॥ नमोऽस्त पुष्पबाणाय जगदानन्दकारिणे । मन्मथाय जगन्नेत्ररतिप्रीतिप्रियाय च ॥ १७॥ अनेन मनुना देवि नमस्कुर्यात्तत परम् । अथ विज्ञापन कुर्यात् दिब्यैर्मदनपाणियुक् ॥ १८ ॥ आमन्त्रितासि देवेशि सद्य काले मया शिवे। कर्त्तन्यं तु यथालाम पूर्वपूर्व तवाज्ञया ॥ १९ ॥

विज्ञापनाख्यमन्त्रेण त्रिशक्ति परितोषयेत् । तत मुन्पूज्य देवेशि गन्धपुष्पाक्षतादिमि. ॥ २०॥ बे शार्णजगन्मातर्वाञ्छि तार्थफ्छप्रदे । कृत्यान् पूरय मे देवि कामान् कामेश्वरेश्वरि ॥ २१ ॥ अनेन प्रार्थयेदेवि पश्चानमदनमीश्वरि । व भीवगुण्ठन कुर्थ्यादस्त्रेणापि तु र क्षितम् ॥ २२ ॥ ततो औगरणं कुर्यात् सद्यक्षेत् जागरो न हि । अथ प्रात. समुत्थाय कुर्याच नित्यपूजनम् ॥ २३ ॥ ततो नैमित्तिक कुर्य्यान्मदनस्य प्रपूजनम् । तेनैव महतीं पूजा मध्यम पुष्पमीरितम् ॥ २४ ॥ मनोहर च विधिवत् कृत्वा नैवेद्यमुत्तमम् । सकर्पूर च ताम्बूल दद्यात् सम्प्रार्थयेत्तत ॥ २५॥ समस्तचक्रचक्रेशि सर्वविद्याशरीरिणि । देवमातर्ममैत्त् भविष्ठ तवाज्ञया ॥ २६ ॥ तत स्वगुरुमभ्यर्च पुष्पधूपाम्बरादिभि । दला मदनक तस्मै नमस्कृत्य प्रसाद्य च ॥ २७ ॥ जलकेलि ततः कुर्यात्सार्धं समयिभि सुखम् । अन्नदान प्रकुर्वात सुहत्सङ्गसमन्वित ॥ २८॥ एवं यः कुरुते विद्वान् मदनारोपणक्रमम् । तस्य सावत्सरी पूजा त्रिशक्तिप्रीतिदा भवेत् ॥ २९ ॥ इति सक्षेपत. प्रोक्तमितिहास विशेषत. । सामान्य च प्रवक्ष्यामि येन सिद्धिं प्रविन्दति ॥ ३०॥ तपोभङ्गाय मदनो मम शैलभवे यदा।

¹ D ° श्री । ³ N ° राश्रि ° । ° С च ° । ' C ° स्त्रपाणिखा। • N ल ° । ° C ° णी ।

भस्मीभूतस्तदा देवि रतिप्रीती सुदुः खिते ॥ ३१ ॥ तनेत्रवारिसम्भूता मदनस्य छता शिवे। तस्सीरभ च सौभाग्य महदासीत् सुलोचने ॥ ३२ ॥ तेन सन्तुष्टो हृदयाहरो दत्तो मया प्रिये। रसै प्रीसै च तस्मात् मदन प्रकटीकृतः ॥ ३३ ॥ मदनेन च यो मंत्री वर्षमर्धेन पूजयेत्। तस्य सांवत्सरी पूजा मदनाय भविष्यति ॥ ३४ ॥ इति तस्मै वरो दत्तो मयैव सुरवन्दिते । अन्यथा तत् फल सर्व कत कामाय जायते ॥ ३५ ॥ तस्मान्मदनपुजादि कर्त्तव्य वीरवन्दिते । समूल मदन गृह्य स्थापयेत् पात्रकेऽम्बुजे ॥ ३६ ॥ मदन नवधा ऋत्वा पूजयेत्तदनन्तरम्। आनन्दस्वरबीजेन नवधा बिन्दुना सह ॥ ३७ ॥ नवप्रकाररताचैर्मदन पूजयेत् ऋमात् । अघोरविद्यया पश्चात् अभिषिश्चेत्तमेव हि ॥ ३८॥ पूर्वोक्त वा दक्षिणस्या दिशि सिंहासनस्थया । अस्त्रेण रक्षण कुर्यात् कवचेनावगुण्ठनम् ॥ ३९ ॥ बद्धत्रिशूलमुद्रा च भामयेन्मदनोपरि । चैत्रे मासि चतुर्दश्या मदनारोपण भवेत् ॥ ४० ॥ उर्ध्ववक्तास्त्र मत्रेण हृद्येन प्रपूजयेत् । श्रीखड"मूलदेशेषु" ह्याधिबास च कारयेत् ॥ ४१ ॥ प्रथमे दिवसे कुर्यादिधवासमनुत्तमम्। सद्योऽधिवासन वापि वर्षपूजाफलाप्तये ॥ ४२ ॥

þ

प्रात काले चतुर्दश्या नित्यार्चन चरे<sup>1</sup>त्ततः । नवकोण विर<sup>8</sup>च्याथ सिन्दूरेण महाप्रभम् ॥ ४३ ॥ पात्राणि नव सस्कार्यं हेमरीप्यादिपूरितम् । एक वा कलशं रम्यं स्थापयेदेशिकोत्तमः ॥ ४४ ॥ दक्षतो मण्डलं कृत्वा कुङ्कमादैविचित्रितम् । अशोकतरुमालिख्य त्रिकोष, मण्डल लिखेत् ॥ ४५ ॥ तन्मध्ये पूजयेत् काम वरुण बारुणप्रभम् । रक्तवस्त्र रक्तभूष वामदक्षिणयो प्रिये ॥ ४६ ॥ रतिप्रीतिविशोभाढ्य पत्रबाणधनुर्धरम् । वसन्तसहितं काम पूजयेत् सर्वसिद्धये ।। ४७ ॥ वाग्भव भुवनेशानि श्रियं कामात्मकेन च । कामाय नम उद्ध्य नवाणे वरविणनी ॥ ४८ ॥ कामबीजत्रय प्रोक्त पूर्वमात्मकमालिखेत्। रत्यै नमश्चाष्टवर्णो रतिमन्त्रो वरानने ॥ ४९ ॥ प्रीतिं वदेत् रतिस्थाने प्रीतिमन्त्रोऽष्टवर्णकः । गौरइयामरतिप्रीती भ्रामणे मालभूषणे ॥ ५० ॥ पदाताम्बूछवर्णे च रक्तवस्त्रविराजिते । वामदक्षिणयोर्ध्यात्वा कामस्य हृदयान्तरम् ॥ ५१ ॥ वसन्त पूजयेत् पश्चात् कदम्बवनमध्यगम् । गौरवर्णं वामहस्ते सुधापूर्णघटान्वितम् ॥ ५२ ॥ दक्षहस्तेन दघत नानापुष्पसमुचयम् । साङ्ग कामं प्रपूज्याथ धूपदीपादि दर्शयेत् ॥ ५३ ॥ सम्यक् प्रपूज्य देवेशि सर्वदेवशरीरिणम् ।

¹ B र्चानन्तरं। °C °वि°। °D कार्य्याणि। °C प्रीतिर्वदेत् °, B बन्दे।

कमं समर्च येत् सम्यक् कुमारीं भोजयेत्ततः ॥ ५४ ॥ सुवासिनीं च सम्पूज्य योगिनीगणमर्चयेत् । ब्राह्मणा परितः पूज्या नानादर्शनमानवाः ॥ ५५ ॥ तदङ्गहवन पश्चात् गुरु रह्मादिभूषणे । स्वर्णभारसहस्त्रेस्तु दिन्यवस्त्रेर्मनोरमेः ॥ ५६ ॥ पूजयित्वा तनो देवि मदनारोपण मतम् । तस्य सांवत्सरी पूजा सफला शैलकन्यंक ॥ ५७ ॥ इति सक्षेपत प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ।

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराज उत्तरभाग्रे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षीभ्यमहोप्रतारासंबादे मदनारोपणं नाम विशति पटल ॥ २०॥

¹N°मुच°। ²D°थ। 'C राज्या।

## एकविंशः पटलः।

## श्रीदेव्युचाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यमपरं वरम् ।

## श्रीशिव उवाच।

रहस्यमपि देवेशि समयऋमयोगतः ॥ १ ॥ समयं सम्प्रवक्ष्यामि तैत्रलेखनभेदतः। षट् गुरो: \* स्वामिनः पञ्च भ्रातृवर्ज्यत्रयं भवेत् ॥ २ ॥ एवं ऋमेण सम्प्रोक्तमेकैक पुत्रभार्थयो । सप्त देवे महेशानि दे मित्रे दिगुण रिपौ ॥ ३ ॥ फलान्यपि महेशानि यथायोगेन वै शृणु । गुरी सप्तपञ्चवज्ये शत्रूणा द्वितय भवेत् ॥ ४ ॥ वेदसख्या महच्छत्री एकैकं पुत्रभार्य्यो । नवनाथे महेशानि यथायोगेन कारयेत् ॥ ५ ॥ ताम्बूलसमय तत्र शृणु देवि यथाकमम्। शतपर्णानि देवेशि चऋवर्त्तिव राय च ॥ ६ ॥ गुरुम्य सम्प्रदातब्या द्वात्रिंशत् पर्णवीटि का । अष्टाविंशति भूपेभ्यो बान्धवेभ्यो दशाष्टकम् ॥ ७ ॥ जामात्रे पक्षपणीनि वसु द्वादश वा प्रिये । पञ्चविंशति शक्तिम्य. पुत्रेभ्यस्तत्त्व सङ्यकान् ॥ ८ ॥ षट् पर्णानि च शत्रुभ्यस्तुरीय दानमुत्तमम्।

 $<sup>^1</sup>$  C परमं परं ।  $^3$  C D त  $^\circ$  ।  $^8$  N  $^\circ$  ण ।  $^4$  C  $^\circ$  प  $^\circ$  ।  $^5$  C बीजि, D बाटि ।  $^6$  C  $^\circ$   $\pi$  ।  $^7$  B  $^\circ$  स्तदीयं ।

## पकविंदाः पटलः

पर्णत्रयं शत्रुपक्षे दशपर्णारि वश्ययोः ॥ ९ ॥ वीरेम्यः षोडश शिवे दिन्यौघे व सुपीठयुक् । तदर्ध चैव सिद्धौघे मानवौघे तदर्धकम् ॥ १० ॥ भृत्येभ्यः सप्त पर्णानि कन्यायै पञ्चविंशति । चन्द्रयुक्त महेशानि पौत्रेभ्यो दश पञ्च च ।। ११ ॥ स्नुषाये त्रिंशति शिवे दास्ये चैव चतुर्दश । अन्येभ्यः परमेशानि विंशत्पर्णानि दापयेत् ॥ १२ ॥ अप्रदान च शत्रुभ्यो वक्र दान सुमित्रके । तिर्य्यग्दान सेवकादौ यथायोगेन योजयेत् ॥ १३ ॥ इति सक्षेपतः प्रोक्त सिद्धियोग शृणु प्रिये । पत्नी पुत्री तथा दासी दासश्चैव चतुर्थक. ॥ १४ ॥ परिवेत्ता पारिवेत्ता षट् ताम्बूलप्रदायका । म्लेच्छहस्ताच्छत्रुहस्ताच्छिङ्कतस्य तथैव च ॥ १५ ॥ अथ वैदग्धहस्तस्य ताम्बूलो हि निषिध्यते । आद्यपाकोऽभियोक्तब्यो द्वितीयस्वन्यता मता ॥ १६ ॥ तृतीयो गृह्यतां वल्नात् वितय वित्रय विष् पत्र फल खादिर च चूर्णं चैव चतुर्थकम् ॥ १७ ॥ पञ्चमं तु मु श्व प्रोक्त रागः षष्ट उदाहृत । षडङ्गमिति सम्प्रोक्त षडैश्वर्यप्रदायकम् ॥ १८ ॥ षडैश्वर्यं यत्र वसेत्तत्र छक्ष्मीर्निरतरम् । इति सक्षेपतः प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ १९ ॥

## श्रीदेव्युवाच ।

नागवल्ली कथं जाता समुत्पना कथ वद।

¹DC°णि। ºNच। ºB°क। °C°वच। ºD°र्थकः। °B ग्रहीता। ¹D पर्णान्, N ताम्बूलान्। °BD तृतीय। °N सु°।

## श्रीशिव उवाच।

जनमेजययज्ञान्ते नागानामष्टक शिवे ॥ २०॥ कृत्वा तु भस्मसादेवि शाप दत्वा सुदारुणम् । सिंस वृक्षफळ भुक्तवा नागनिर्मूळन कृतम् ॥ २१ ॥ तदुद्धारार्थमुद्यक्त. शिवोऽह भैरव स्वयम् । दूती याग. ऋतस्तेन तद्गता धर्मसम्भवाः ॥ २२ ॥ बिन्दव पतिता यत्र यदेशे भरमसञ्जय. । भस्म सम्प्रावित नीरैस्तचैक्यं समजायत ॥ २३ ॥ नागवल्लीलता नाम तत्र जातातिसुन्दरी। मागधे हिमबाहे च बङ्गाले च कलिङ्गके ॥ २४ ॥ कर्नाटके वसौ राष्ट्रे चौलमालवदेशके। मध्यदेशे केरले च समुद्रस्य तटे तथा ॥ २५ ॥ नानादेशे समुत्पना नानागुणसमुद्भवा । स्थूलसूक्ष्मप्रभेदेन ज्ञातन्या पर्णजातयः ॥ २६ ॥ ताम्ब्रुलेन महादेवि मत्रसिद्धिमवाप्रयात् । ताम्बूलशपथ नैव कर्त्तव्य शुभमिच्छता ॥ ५७ ॥ ताम्बूलेन विना देवि यो मत्र दशधा जपेत्। इह क्षोभमवाप्रोति परत्र नरक वजेत् ॥ २८ ॥ ताम्बूछेन विना देवि दीक्षाद्या निष्फला मता ै। ताम्बूळो "ऽपि व्रत"स्थाना यतीना व्रह्मचारिणाम् ॥ २९ ॥ न मया कथितो देवि किं पुन श्रोतुमिच्छांस। एकाकी संविदानन्दी मुक्तकेशी दिगम्बर ॥ ६०॥ शय्यास्थो वा स्मशानस्थ केवल तिमिरालये "।

<sup>ै</sup> D विष  $^\circ$ ।  $^\circ$  D इति  $^\circ$ ।  $^\circ$  D  $^\circ$  नर्दा  $^\circ$ ।  $^\bullet$  D कीकटे।  $^\circ$  B चौल  $^\circ$ ।  $^\circ$  D N लाख्यपथे  $^\circ$ ।  $^\circ$  N भवेत।  $^\circ$  B  $^\circ$  लेऽपि।  $^\circ$  C वन  $^\circ$ ।  $^\circ$  D  $^\circ$  रंशिवा।

छता पश्यन् जपेदात्रौ सैव कल्पछता भवेत् ॥ ३१ ॥ बालामानीय कौमारीं चञ्चला चारुलोचनाम् । सम्पूज्य प्रजपेदात्री एकाकी दीपवर्जित ॥ ३२ ॥ रात्रौ यदि जपेनमंत्र सैव कल्पलता भवेत्। अर्धरात्री महेशानि मङ्गले वासरे निशि ॥ ३३ ॥ सम्पूज्य बालां यहोन सैव कल्पलता भवेत् । दीप प्रज्वाल्य परितो मध्ये यत्र प्रपूजयेत् ॥ ३४ ॥ दीपावल्या चरनेवं सैव कल्पलता भवेत्। शक्तिमाहूय तद्रात्रे विन्यस्य न्यासजालकम् ॥ ३५ ॥ स्पृष्ट्रा ता प्रजपेदात्री सैव कल्पलता भवेत् । प्रसूनतृलिकामध्ये शक्ति स्थाप्य विधानत ॥ ३६ ॥ शक्ति सचुम्ब्य प्रजपेत् सैव कल्पलता भवेत् । बालामानीय देवेरिश यथोक्ता शुभन्नक्षणाम् ॥ ३७ ॥ तामार्लिग्य जपेदात्री सैव कल्पलता भवेत्। पर्वते विपिने गत्वा शक्तिमाह्य पार्वति ॥ ३८॥ ता सन्तोष्य समालिंग्य जपेद्रात्री निरन्तरम् । सैव भूयात् कामधेनुः सर्वसिद्धीश्वरा भवेत् ॥ ३९॥ गाने कर्ण ततो दला छक्ष जप्यानिशाकरे । बालामानीय देवेशि दिवा जप्यादिवाकर ॥ ४० ॥ तद्योनिरूप यन्त्र च सबीज यन्त्रमीरितम् । तत्र नाडीत्रय वीक्ष्य विद्यायन्त्र विभाव्य च ॥ ४१ ॥ सम्प्रज्य तिहाँ हेंदेवि साक्षात्काळीसमो भवेत् । विद्यामात्रे कार्य्यमेतत् सर्वसिद्धवर्धमम्बिके ॥ ४२ ॥

¹ B ° द्रात्रिं। º C द्वाह्मे। º B गायने, D पाने। º B जह्ना हि शहूरि। º C ताहिक्कं सं º।

एतत्क्रमरतो देवि मम रूपो न संशय.। बाटा शक्ति समानीय सुन्दरीं शुभटक्षणाम् ॥ ४३ ॥ न्यासान् विधाय तदेहे ततः सावृतिदेवताम् । मूळदेवीं च सम्पूज्य सीगन्धतैलयोगतः ॥ ४४ ॥ तस्याः पादौ च प्रक्षाल्य मस्तके तैल्लेपनम् । तत. केशैस्तत्पदाना मार्जन प्रोक्षण चरेत् ॥ ४५ ॥ मूलं जपेत्ततो देवि त्रैलोक्यविजयी भवेत्। जलेन पादौ प्रक्षाल्य स्नानं तज्जलतश्चरेत् ॥ ४६ ॥ त्रैलोक्यविजयी भूयात्रात्र कार्य्या विचारणा । तस्या मुख समालोक्य जहवा त्रैलोक्यनायकः ॥ ४७ ॥ तस्या हस्ते कर दत्वा जपात्रैलोक्यसिद्धिभाक् । तिथि।सिद्धिजापिसिद्धिः पीठसिद्धिश्च षट शिवे ॥ ४८ ॥ स्थितिसिद्धिस्तथा द्रव्यप्राप्तिसिद्ध्यादिकं भवेत । आद्य याम षट्घटिका त्यक्त्वान्त्य पूर्वसख्यकम् ॥ ४९ ॥ नाडीचतुष्टये देवि नाडीयुग्मेऽपि मध्यके । कामधेनुसमायोगो ब्रह्माण्डे सिद्धिदायक ॥ ५० ॥ गोपनीय गोपनीयं गोपनीय स्वयोनिवत् । इति सक्षेपत प्रोक्त किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॥ ५१ ॥

## श्रीदेन्युवाच ।

देवेश श्रोतुमिच्छामि योग चिन्तामणिप्रभम् ।

## श्रीशिव उवाच।

चिन्तामणि स्पर्शमणि द्वय शृशु महेश्वरि ॥ ५२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N स्वमस्ते

बालामानीय चार्वङ्गी सशोध्य न्यासजालतः । उच्चपीठे तु सस्थाप्य योनि मुखगतां चरेत् ॥ ५३ ॥ मुखेन चोष्य संजप्य प्रविकाश्य प्रयक्तत । तत्रस्य विलिहन् देवि जपिथन्तामणिर्भवेत् ॥ ५४ ॥ बालामानीय चपला मैथुनानन्दमानसाम् । योनौ चक्र स्विङ्ग तु सङ्कोचद्रव्यलेपत ॥ ५५ ॥ लिखेल्वा विपरीता तां जप कुर्य्यादघः शिवे । योनि सर्वान्ते स्वमुखे पूर्ववत्क्रममाचरेत् ॥ ५६ ॥ तद्योनि लिहनादेव मुखादुचार्यते च यत् । तदेव सस्य भवति प्रोक्त. स्पर्शः किमिच्लिसे ॥ ५७ ॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे प्रथमखण्डे श्रीमदक्षीभ्यमहोप्रतारासंबादे कामधेन्वादियोगो नाम एकविशति पटल ॥ २१ ॥

॥ इति काळीखण्डः ॥

¹ B तत्वं। ² B तत्तत्त्व °। ³ B adds the post colophon in the following words — बरवोपनामककृष्णेन थयाज्ञानता सस्मर्थ्य कृत स श्रीपरदेवतार्पणमस्तु । शुमं भवतु । श्रवगसंवत्सरफाल्गुनविद ७ मी स्थिरवासरे तृतीयप्रहरे समाप्ति जात । ॥ श्री ॥ १८०० ॥ श्री ॥



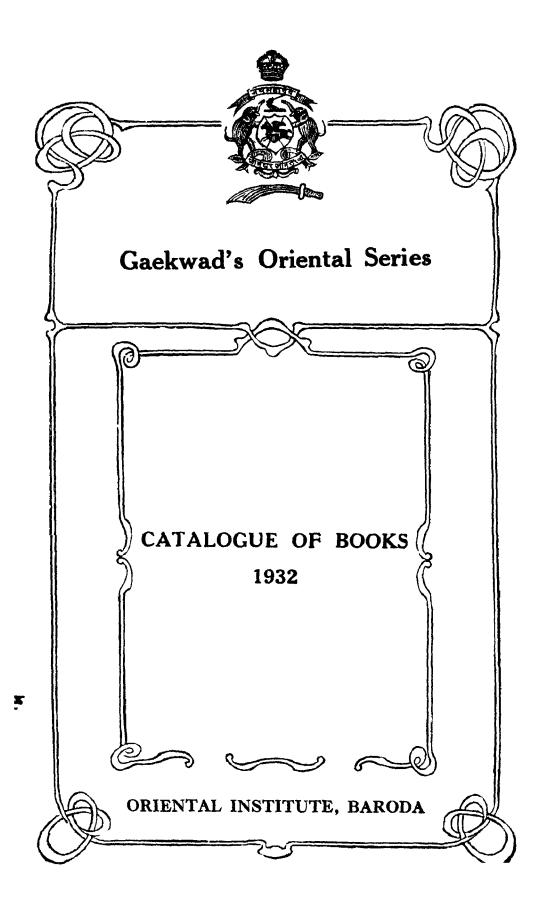

## SELECT OPINIONS

- Sylvain Levi: The Gaekwad's Series is standing at the head of the many collections now published in India.
- Asiatic Review It is one of the best series issued in the East as regards the get up of the individual volumes as well as the able editorship of the series and separate works.
- <u>Conference</u> · Work of the same class is being done in Mysore, Travancore, Kashmir, Benares, and elsewhere, but the organisation at Baroda appears to lead.
- Indian Art and Letters, London. The scientific publications known as the Oriental Series of the Maharaja Gaekwar are known to and highly valued by scholars in all parts of the world.
- Journal of the Royal Asiatic Society, London:

  Thanks to enlightened patronage and vigorous management the Gaekwad's Oriental Series is going from strength to strength.

## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

-----

Critical editions of unprinted and original works of Oriental Literature, edited by competent scholars, and published by the Oriental Institute, Baroda

|     | I BOOKS PUBLISHED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Rs A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | Kāvyamīmārhsā· a work on poetics, by Rājašekhara<br>(880–920 A D) edited by C D Dalal and R Ananta-<br>krishna Sastry, 1916 Reissued, 1924 2-4                                                                                                                                                                                              |
| The | s book has been set as a text-book by several Universities including<br>Benares, Bombay, and Patna                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | Naranārāyaṇānanda · a poem on the Paurānic story of<br>Arjuna and Krsna's rambles on Mount Girnar, by Vas-<br>tupāla, Minister of King Viradhavala of Dholka, com<br>posed between Samvat 1277 and 1287, i e, A D 1221<br>and 1231 edited by C D Dalal and R Anantakrishna<br>Sastry, 1916 Out of print                                     |
| 3   | Tarkasangraha a work on Philosophy (refutation of Vaisesika theory of atomic creation) by Ānandajñāna or Ānandagiri, the famous commentators on Sankarā cārya's Bhāsyas, who flourished in the latter half of the 13th century edited by T M Tripathi, 1917 Out of print                                                                    |
| 4   | Pārthaparākrama a drama describing Arjuna's recovery of the cows of King Virāta, by Prahlādanadeva, the founder of Pālanpur and the younger brother of the Paramāra king of Chandrāvatī (a state in Mārwār), and a feudatory of the kings of Guzerat, who was a Yuvarāja in Samvat 1220 or AD 1164 edited by C D Dalal, 1917  Out of print  |
| 5   | Rāṣṭraudhavaṁśa · an historical poem (Mahākāvya) describing the history of the Bāgulas of Mayūragiri, from Rāstraudha, king of Kanauj and the originator of the dynasty, to Nārāyana Shāh of Mayūragiri by Rudra Kavi, composed in Saka 1518 or A D 1596 edited by Pandit Embar Krishnamacharya with Introduction by C D Dalal, 1917 . 1–12 |
| 6   | Lingānusāsana: on Grammar, by Vāmana, who lived between the last quarter of the 8th century and the first quarter of the 9th century edited by C D. Dalal, 1918 0-8                                                                                                                                                                         |
| 7   | Vasantavilāsa an historical poem (Mahākāvya) describing the life of Vastupāla and the history of                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS A. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Guzerat, by Bālachandrasūri (from Modheraka or<br>Modhera in Kadi Prant, Baroda State), contemporary<br>of Vastupāla, composed after his death for his son in<br>Samvat 1296 (A D 1240) edited by C D Dalal, 1917                                                                                                                                       | 1–8   |
| 8  | Rūpakasatkam · six dramas by Vatsarāja, minister of<br>Paramardideva of Kalinjara, who lived between the<br>2nd half of the 12th and the 1st quarter of 13th cen-<br>tury edited by C D Dalal, 1918                                                                                                                                                     | 2-4   |
| 9  | Mohaparājaya · an allegorical drama describing the overcoming of King Moha (Temptation), or the conversion of Kumārapāla, the Chalukya King of Guzerat, to Jainism, by Yasahpāla, an officer of King Ajaya deva, son of Kumārapāla, who reigned from A D 1229 to 1232 edited by Muni Chaturvijayaji with Introduction and Appendices by C D Dalal, 1918 | 2-0   |
| 10 | Hammīramadamardana a drama glorifying the two brothers, Vastupāla and Tejahpala, and their King Vira dhavala of Dholka by Javasımhasüri, pupil of Vira süri, and an Ācarya of the temple of Munisuvrata at Broach, composed between Samvat 1276 and 1286 or A D 1220 and 1239 edited by C D Dalal, 1920                                                 | 20    |
| 11 | Udayasundarīkathā a romance (Campū, in piose and poetry) by Soddhala, a contemporary of and pationised by the three brothers, Chehittarāja, Nāgārjuna, and Mummunirāja, successive rulers of Konkan, composed between A D 1026 and 1050 edited by ('I) Dalal and Pandit Embar Krishnamacharva, 1920                                                     | 2-4   |
| 12 | Mahāvidyāvidambana a work on Nyāva Philosophy,<br>by Bhatta VādIndra who lived about AD 1210 to<br>1274 edited by M R Telang, 1920                                                                                                                                                                                                                      | 2-8   |
| 13 | Prācīnagurjarakāvysangraha a collection of old<br>Guzeratī poems dating from 12th to 15th centuries<br>A D edited by C D Dalal, 1920                                                                                                                                                                                                                    | 2-4   |
| 14 | Kumārapālapratibodha a biographical work in<br>Prakrta, by Somaprabhāchārya, composed in Samvat<br>1241 or A D 1195 edited by Muni Jinavijayaji, 1920                                                                                                                                                                                                   | 7-8   |
| 15 | Gaṇakārikā a work on Philosophy (Pāsupata School) by Bhāsarvajňa who lived in the 2nd half of the 10th century edited by ('D Dalal, 1921)                                                                                                                                                                                                               | 1-4   |
| 16 | Sangītamakaranda · a work on Music by Nārada edited by M R Telang, 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-0   |
| 17 | Kavindrācārya List list of Sanskrit works in the collection of Kavindrācārya, a Benares Pandit (1656 AD) edited by R Anantakrishna Shastry, with a foreword by Dr Ganganatha Jha, 1921                                                                                                                                                                  | 0–12  |
| 18 | Vārāhagṛhyasūtra · Vedic ritual (domestic) of the<br>Yajurveda edited by Dr R Shamasastry, 1920                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-10  |
| 19 | Lekhapaddhati . a collection of models of state and private documents, dating from 8th to 15th centuries A D.                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rs ▲  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | edited by C D Dalal and G K Shrigondekar, 1925                                                                                                                                                                                                                                                      | 2-0   |
| 20  | Bhaviṣayattakahā or Pañcamīkahā: a romance in<br>Apabhramsa language by Dhanapāla (circa 12th cen-<br>tury) edited by C D Dalal and Dr P D Gune, 1923                                                                                                                                               | 6-0   |
| 21  | A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Important Paper MSS. in the Bhandars at Jessalmere, compiled by C D Dalal and edited by Pandit L B Gandhi, 1923                                                                                                                                        | 3–4   |
| 22  | Parasurāmakalpasūtra · a work on Tantra, with commentary by Rāmesvara edited by A Mahadeva Sastry, BA, 1923  Out of                                                                                                                                                                                 | print |
| 23  | Nityotsava a supplement to the Parasuramakalpasutra<br>by Umanandanatha edited by A Mahadeva Sastry,<br>BA, 1923 Second revised edition by Swami Tirvik-<br>rama Tirtha, 1930                                                                                                                       | 5-0   |
| 24  | Tantrarahasya a work on the Prābhākara School of Pūrvamīmāmsā by Rāmānujācārya edited by Dr R Shamasastry, 1923                                                                                                                                                                                     | 1-8   |
| 25, | 32 Samarāngana a work on architecture, town-<br>planning and engineering, by king Bhoja of Dhara<br>(11th century) edited by Mahamahopadhyaya T                                                                                                                                                     |       |
| 26  | Ganapati Shastri, Ph D Illustrated 2 vols, 1924-1925  41 Sādhanamālā a Buddhist Tāntric text of rituals, dated 1165 A D, consisting of 312 small works, composed by distinguished writers edited by Benoytosh Bhattacharyya, M A, Ph D Illustrated 2 vols, 1925-1928                                | 10-0  |
| 27  | A Descriptive Catalogue of MSS in the Central<br>Library, Baroda Vol I (Veda, Vedalaksana, and<br>Upanisads) compiled by G K Shrigondekar, MA, and<br>K S Ramaswimi Shastri, with a Preface by<br>B Bhattacharyva, Ph D 1925                                                                        | 6-0   |
| 28  | Mānasollāsa or Abhilasītārthacintāmani an ency clopædic work treating of one hundred different topics connected with the Royal household and the Royal court by Somesvaradeva a Chalukya king of the 12th century edited by G K Shrigondekar, MA, 3 vols, vol I, 1925                               | 2-12  |
| 29  | Nalaviläsa a drama by Rāmachandrasūri, pupil of<br>Hemachandrasūri, describing the Pauranika story of<br>Nala and Damayantī edited by G K Shrigondekar,<br>MA, and L B Gandhi, 1926                                                                                                                 | 2-4   |
| 30, | 31 Tattvasangraha a Buddhist philosophical work of the 8th century by Santaraksita, a Professor at Nalanda with Panjika (commentary) by his disciple Kamalasila, also a Professor at Nalanda edited by Pandit Embar Krishnamacharya with a Foreword in English by B Bhattacharyya, MA, PhD, 2 vols, |       |
|     | 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24-0  |

| 00          | D4 Mines i Ahmadia Dv Al- Wahammad Vlass tha                                                                                                                                                                                                                   | Rs A.       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ა</b> ა, | 34 Mirat-i-Ahmadi: By Alı Mahammad Khan, the<br>last Moghul Dewan of Gujarat edited in the original<br>Persian by Syed Nawabali, MA, Professor of Persian,<br>Baroda College, 2 vols, illustrated, 1926–1928                                                   | 19–8        |
| 35          | Mānavagrhyasūtra: a work on Vedic ritual (domestic) of the Yajurveda with the Bhāsya of Astāvakra edited with an introduction in Sanskrit by Pandit Rāmakrishna Harshaji Sāstri, with a Preface by Prof B C Lele, 1926                                         | <b>5-</b> 0 |
| 36          | Nātyaśāstra · of Bharata with the commentary of Abhinavagupta of Kashmir edited by M Ramakrishna Kavi, M A, 4 vols, vol I, illustrated, 1926                                                                                                                   | 6-0         |
| 37          | Apabhramsakāvyatrayī. consisting of three works, the Carcarī, Upadesarasāyana, and Kālasvarūpakulaka, by Jinadatta Sūri (12th century) with commentaries edited with an elaborate introduction in Sanskrit by L B Gandhi, 1927                                 | 4-0         |
| <b>3</b> 8  | Nyāyapraveśa, Part I (Sanskrit Text) on Buddhist<br>Logic of Dinnāga, with commentaries of Haribhadra<br>Sūriand Pārśvadeva edited by Principal A B Dhruva,<br>M A, LL B, Pro-Vice Chancellor, Hindu University,<br>Benares, 1930                              |             |
| 39          | Nyāyapravesa, Part II (Tibetan Text) edited with introduction, notes, appendices, etc., by Pandit Vidhu sekhara Bhattacharyya, Principal, Vidyabhavana, Visvabharati, 1927                                                                                     | 18          |
| <b>4</b> 0  | Advayavajrasangraha consisting of twenty short works on Buddhist philosophy by Advayavajra, a Buddhist savant belonging to the 11th century AD, edited by Mahāmahopādhyāya Dr Haraprasad Sastri, MA, CIE, Hon D Litt, 1927                                     | 2-0         |
| <b>4</b> 2, | 60 Kalpadrukośa standard work on Sanskrit Lexico graphy by Kesava edited with an elaborate introduction by the late Pandit Ramavatara Sharma, Sahityacharya, MA, of Patna and index by Pandit Shrikant Sharma, 2 vols, vol I (text), vol II (index), 1928-1932 |             |
| 43          | Mirat-1-Ahmadi Supplement. by Ali Muhammad Khan Translated into English from the original Persian by Mr C N Seddon, I C S (retired), and Prof Syed Nawab Ali, M A Illustrated Corrected reissue,                                                               | 14 0        |
| 44          | 1928 Two Vajrayāna Works: comprising Prajñopāyavinis- cayasiddhi of Anangavajra and Jñānasiddhi of Indra- bhūti—two important works belonging to the little known Tantra school of Buddhism (8th century)                                                      | 6–8         |
| 45          | AD) edited by B Bhattacharyya, Ph D, 1929.  Bhāvaprakāśana of Śāradātanaya, a comprehensive work on Dramaturgy and Rasa, belonging to AD 1175-1250, edited by His Holmess Yadugiri Yatıraja Swami, Melkot, and K S Ramaswami Sastri,                           | 3-0         |
|             | Oriental Institute, Baroda, 1929                                                                                                                                                                                                                               | 7-0         |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K8 | A            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 46        | Rāmacarita: of Abhinanda, Court poet of Hāravarsa probably the same as Devapāla of the Pala Dynasty of Bengal (cir 9th century A D ) edited by K S Ramaswami Sastri, 1929                                                                                                                                            | ,  | 7-8          |
| 47        | Nañjarājayaśobhūṣaṇa, by Nrsımhakavı alıas Abhı<br>nava Kalıdāsa, a work on Sanskrit Poetics and relates<br>to the glorification of Nañjarāja, son of Vīrabhūpa of<br>Mysore edited by Pandit E Krishnamacharya, 1930                                                                                                | {  | 5-0          |
| 48        | Nātyadarpana on dramaturgy by Rāmacandra Sūri<br>with his own commentary edited by Pandit L B<br>Gandhi and G K Shrigondekar, M A 2 vols, vol I,<br>1929                                                                                                                                                             | 4  | 1-8          |
| 49        | Pre-Dinnāga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources containing the English translation of Satašāstrā of Āryadeva, Tibetan text and English translation of Vigraha vyāvartanī of Nāgārjuna and the re translation into Sanskrit from Chinese of Upāyahī daya and Tarkasāstra edited by Prof Giuseppe Tucci, 1930 |    | <b>)-(</b> ) |
| 50        | Mirat-i-Ahmadi Supplement Persian text giving<br>an account of Guzerat by Ali Muhammad Khan<br>edited by Syed Nawab Ali, M.A., Principal, Bahaud<br>din College, Junagadh, 1930                                                                                                                                      |    | 5-0          |
| 51        | Trisașțisalākāpurusacaritra of Hemacandra, trans lated into English with copious notes by Dr Helen M Johnson of Osceola, Missouri, USA 4 vols, vol I (Adisvaracaritra), illustrated, 1931                                                                                                                            | 18 | 5-0          |
| 52        | Dandaviveka a comprehensive Penal Code of the ancient Hindus by Vardhamana of the 15th century AD edited by Mahamahopadhyaya Kamala Krsna Smrtitirtha, 1931                                                                                                                                                          | ۶  | 8 8          |
| 53        | Tathāgataguhyaka or Guhyasamāja the earliest and<br>the most authoritative work of the Tantra School of<br>the Buddhists (3rd century AD) edited by B Bhatta-<br>charyya, PhD, 1931                                                                                                                                  | 4  | <b>1–4</b>   |
| <b>54</b> | Jayākhyasamhitā an authoritative Pāñcarātra work of the 5th century A D highly respected by the South Indian Vaisnavas edited by Pandit E Krishnama charyya of Vadtal, with one illustration in nine colours and a Foreword in English by B Bhattacharyya, Ph D, 1931                                                | 12 | 2-0          |
| 55        | Kāvyālankārasārasamgraha of Udbhata with the commentary, probably the same as Udbhataviveka of Rājānaka Tilaka (11th century AD) edited by KS Ramaswami Sastri, 1931                                                                                                                                                 | 2  | 2–0          |
| 56        | Părānanda Sūtra an ancient Tāntric work of the Hindus in Sūtra form giving details of many practices and rites of a new School of Tantra edited by Swami Trivikrama Tirtha with a Foreword by B Bhatta-                                                                                                              |    |              |
|           | charyya, Ph D , 1931                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  | -8           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                              | n      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 57 | Ahsan-ut-Tawarikh: history of the Safawi Period of Persian History, 15th and 16th centuries, by Hasan-1-Rumlu edited by C N Seddon, ICS (retired), Reader in Persian and Marathi, University of Oxford 2 vols, vol I (text), 1932            | Rs ▲   |
| 58 | Padmānanda Mahākāvya giving the life history of<br>Rsabhadeva, the first Tirthankara of the Jainas, by<br>Amarachandra Kavi of the 13th century edited by<br>H R Kapadia, MA, 1932                                                           | 14-0   |
| 59 | Sabdaratnasamanvaya an interesting lexicon of the<br>Nānārtha class in Sanskrit compiled by the Maratha<br>King Sahaji of Tanjore edited by Pandit Vitthala<br>Sāstrī, Sanskrit Pathaśāla Baroda with a foreword by<br>B Bhattacharyya, Ph D | hortly |
| 61 | Saktisangama Tantra a voluminous compendium of<br>the Hindu Tantra comprising four books on Käli, Tärä,<br>Sundari and Chhinnamastä edited by B Bhatta<br>charyya, MA, PhD, 4 vols, vol I, Kälikhanda, 1932                                  | 2 8    |
| 62 | Prajñāpāramitās commentaries on the Prajñāpāra<br>mitā, a Buddhist philosophical work edited by<br>Giuseppe Tucci, 2 vols, vol I, 1932                                                                                                       | 10-8   |
|    | II BOOKS IN THE PRESS                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 1  | Nātyašāstra edited by M Ramakrishna Kavi, 4 vols                                                                                                                                                                                             |        |
| 2  | Mänasolläsa or Abhilaşitärthacıntämanı, edited by G. K. Shrigondekar, M. A., 3 vols., vol. II                                                                                                                                                |        |
| 3  | A Descriptive Catalogue of MSS in the Oriental<br>Institute, Baroda (Srauta, Dharma, and Gihva<br>Sūtras) compiled by the Library staff, 12 vols, vol 11                                                                                     |        |
| 4  | A Descriptive Catalogue of MSS in the Jain Bhandars at Pattan edited from the notes of the late Mr C D Dalal, MA, by L B Gandhi, 2 vols                                                                                                      |        |
| 5  | Siddhāntabindu on Vedānta philosophy by Madhusū dana Sarasvatī with commentary of Purusottama edited by P ('Divanji, MA, LLM                                                                                                                 |        |
| 6  | Portuguese Vocables in Asiatic Languages translated into English from Portuguese by Prof A X Soares, MA, LLB Baroda College, Baroda                                                                                                          |        |
| 7  | Prajñāpāramītās commentaries on the Prajñapara<br>mīta, a Buddhist philosophical work edited by Prof<br>Giuseppe Tucci, 2 vols, vol 11                                                                                                       |        |
| 8  | Saktisangama Tantra comprising four books on Tārā,<br>Kali, Sundari, and Chhinnamastā edited by<br>B Bhattacharyya, Ph D, 4 vols, vol II                                                                                                     |        |
| 9  | Nātyadarpaņa introduction in Sanskrit giving an account of the antiquity and usefulness of the Indian drama, the different theories of Rasa, and an examination of the problems raised by the text by L B Gandhi, 2 vols vol II              |        |

R9 A.

- 10 Iştasiddhi on Vedānta philosophy by Vimuktātmā, disciple of Avyayātmā, with the author's own commentary edited by M Hiriyanna, MA, Retired Professor of Sanskrit, Maharaja's College, Mysore
- 11 Alamkāramahodadhi a famous work on Sanskrit Poetics composed by Narendraprabha Sūri at the request of Minister Vastupāla in 1226 A D edited by Lalchandra B Gandhi of the Oriental Institute, Baroda
- 12 Sanskrit Texts from Bali comprising a large number of Hindu and Buddhist ritualistic, religious and other texts recovered from the islands of Java and Bali with comparisons edited by Professor Sylvain Levi
- 13 Sūktimuktāvalī: a well known Sanskrit work on Anthology, of Jalhana, a contemporary of King Krsna of the Hoysala Yādava Dynasty (A D 1247) edited by Pandit E Krishnamacharya, Sanskrit Pāthaśālā, Vadtal
- 14 Tarikh-i-Mubarakhshahi an authentic and contemporary account of the kings of the Saiyyid Dynasty of Delhi translated into English from original Persian by Kamal Krishna Basu, M.A., Professor, T.N.J. College, Bhagalpur with a Foreword by Sii Jadunath Sarkar
- 15 Kāvyamīmāmsā A Sanskrit work on Poetics of Rājase khara third revised edition by K S Ramaswami Shastri of the Oriental Institute, Baroda
- 16 Sabara-Bhāsya on the Mimāmsā Sūtras of Jammu Translated into English by Mahāmahopādhyāya Dr Ganganath Jha, MA, D Latt, etc., Vice Chanceller, University of Allahabad
- 17 Gandavyūha a Buddhist work describing the history of Sudhana in search of perfect knowledgε, and the exploits of Mañjusri (3rd century A D) edited by B Bhattacharyya, Ph D, 2 vols
- 18 Ganitatilakavrtti of Sripati with the commentary of Simhatilaka, a non Jam work on Arithmetic and Algebra with a Jam commentary edited by H R Kapadia, M A
- 19 Nārāyana Sataka a devotional poem of high literary merit by Vidyākara with the commentary of Pītāmbara edited by Pandit Shrikant Sharma
- 20 Dvādašāranayacakra an ancient polemical treatise giving a résumé of the different philosophical systems with a refutation of the same from the Jain standpoint by Mallavādi Suri with a commentary by Simhasuri Gani edited by Muni Caturvijayaji
- 21 Gurjararāsāvalī a collection of several old Gujarati Rāsas edited by Messrs B K Thakore, M D Desai, and M C Modi
- 22 Nāyakaratna · a commentary on the Nyāyaratnamālā of Pārthasārathi Miéra by Rāmānuja of the Prābhākara

Rs A.

- School edited by K S Ramaswami Sastri of the Oriental Institute, Baroda
- 23 Mādhavānaia-Kāmakandalā: a romance in old Western Rajastham by Ganapati, a Kāyastha from Amod edited by M R Majumdar, M.A., LLB
- 24 Rājadharma-Kaustubha an elaborate Smṛti work on Rājadharma, Rājanīti and the requirements of kings by Anantadeva edited by Mahamahopadhyaya Kamala Krishna Smrtiturtha
- 25 Parasurāma-Kalpasūtra an important work on Tantra with the commentary of Rāmesvara second revised edition by Swami Trivikrama Tirtha
- 26 Tarkabhāsā a work on Buddhist Logic by Moksākara Gupta of the Jagaddala monastery edited with a Sanskrit commentary by Pandit Embar Krishnama charya of Vadtal
- 27 Trisastiśalākāpuruṣacaritra of Hemacandra tran slated into English by Dr Helen M Johnson 4 vols • vol II
- 28 Ahsan-ut-Tawarikh history of the Safawi period of Persian History edited by C. N. Seddon, I.C.S. (retired), University of Oxford, 2 vols., vol. II (English translation)

For further particulars please communicate with—

THE DIRECTOR,
Oriental Institute, Baroda

# THE GAEKWAD'S STUDIES IN RELIGION AND PHILOSOPHY.

|   | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks a. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | The Comparative Study of Religions [Contents I, the sources and nature of religious truth II, supernatural beings, good and bad III, the soul, its nature, origin, and destiny IV, sin and suffering, salvation and redemption V, religious practices VI, the emotional attitude and religious ideals] by Alban A Widgery, MA, 1922                                                                                                                                                                                                     | 15-0  |
| 2 | The Philosophy and Theology of Averroes [Contents I, a decisive discourse on the delineation of the relation between religion and philosophy Ia, on the problem of eternal knowledge which Averroes has mentioned in his decisive discourse II, an exposition of the methods of arguments concerning the doctrines of the faith] by Mohammad Jamil-ur-Rahman, MA, 1921 (Cloth Rs 5/-)                                                                                                                                                   | 3-0   |
| 3 | Religious and Moral Teachings of Al Ghazzali. [Contents I, the nature of man II, human freedom and responsibility III, pride and vanity IV, friendship and sincerity V, the nature of love and man's highest happiness VI, the unity of God VII, the love of God and its signs VIII, riza or joyous submission to His will] translated by Syed Nawab Ali, MA, 1921                                                                                                                                                                      | 2-0   |
| 4 | Goods and Bads being the substance of a series of talks and discussions with H H the Maharaja Gaekwad of Baroda [Contents introduction, I, physical values II, intellectual values III, esthetic values IV, moral value V, religious value VI, the good life, its unity and attainment] by Alban G Widgery, MA, 1920 (Library edition Rs 5-)                                                                                                                                                                                            | 3-0   |
| 5 | Immortality and other Essays [Contents I, philosophy and life II, immortality III, morality and religion IV, Jesus and modern culture V, the psychology of Christian motive VI, free Catholicism and non-Christian Religions VII, Nietzsche and Tolstoi on Morality and Religion VIII, Sir Oliver Lodge on science and religion IX, the value of confessions of faith X, the idea of resurrection XI, religion and beauty XII, religion and history XIII, principles of reform in religion] by Alban G Widgery, MA, 1919 (Cloth Rs 3/-) | 2-0   |
| 6 | Confutation of Atheism a translation of the Hadis-i-<br>Halila or the tradition of the Myrobalan Fruit trans-<br>lated by Vali Mohammad Chhanganbhai Momin, 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-14  |
|   | Conduct of Royal Servants · being a collection of verses from the Viramitrodaya with their translations in English, Gujarati, and Marathi by B Bhattacharyya, M A , Ph D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0–6   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

## SELLING AGENTS OF THE GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

### England

- Messrs Luzac & Co, 46, Great Russell Street, London, W C 1
- Messrs Arthur Probsthain, 41, Great Russell Street, London, W C 1
- Messrs. Deighton Bell & Co, 13 & 30, Trinity Street, Cambridge

### Germany

Messrs. Otto Harrassowitz, Buchhandlung und Antiquariat, Querstrasse 14, Leipzig, C 1

### Austria

Messrs Gerold & Co, Stefansplatz 8, Vienne

### Calcutta

Messrs The Book Co., Ltd , 4'3, College Square

Messrs Thacker Spink & Co, 3, Esplanade East

### Benares City

Messrs Braj Bhusan Das & Co, 40 5, Thathari Bazar

### Lahore

- Messrs Mehrchand Lachmandass, Sanskrit Book Depôt, Said Mitha Street
- Messrs Mottlal Banarsidass, Punjab Sanskrit Book Depôt, Said Mitha Street

### Bombau

- Messrs Taraporevala & Sons, Kitab Mahal, Hornby Road
- Messrs Gopal Narayan & Co, Kalbadevi Road
- Messrs N M Tripathi & Co, Kalbadevi Road

### Poona

Oriental Book Supply Agency, 15, Shukrawar Peth